# नमो वीतरागायाः । भावसंग्रहाद्वि

# सम्पादकः संशोधकश्च-

पन्नालाल-सोनीति ।

प्रकाशियत्री---

# आणिकचन्द्र-दिगम्बर-जैन-ग्रन्थमाला-समितिः।

कार्तिक, वीरनिर्वाणाब्दः २४४७।

विक्रमाब्दः १९७८।

प्रथमावृत्तिः।

# प्रकाशक— नाथूराम श्रेमी,

हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, हीरावाग, पो० गिरगांव वम्बई।

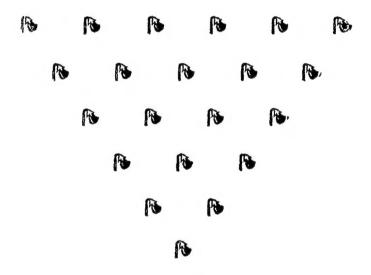

मुद्रक—
मंगेश नारायण कुळकणीं कर्नाटक प्रेस,
नं० ४३४, ठाकुरहार, वस्वई।

# ग्रन्थ-परिचय ।

# 

इस संग्रहमें चार ग्रन्थ प्रकाशित किये जाते हैं—१ प्राकृत भावसंप्रह, २ संस्कृत भावसंप्रह, ३ भाव-त्रिभङ्गी और ४ आस्रव-त्रिभङ्गी । इन चारोंके स-म्बन्धमें हम जो कुछ वातें जान सके हैं, वे संक्षेपमें नीचे दी जाती हैं:—

# १-भाव-संग्रह।

इसके कर्ता श्रीविमलसेन गणधर (गणी) के शिष्य आचार्य देवसेन हैं और वे संभवतः नयचक और दर्शनसार आदिके कर्तांसे अभिन्न हैं। नयचककी भूमिकामें हम इनके विषयमें विस्तारपूर्वक लिख चुके हैं। विक्रम संवत् ९९० में उन्होंने दर्शनसारकी रचना की थी, अतएव ये विक्रमकी दसवीं शताब्दिके विद्वान् हैं। अब तक इनके बनाये हुए दर्शनसार, तत्त्वसार, आराधनासार, नयचक और यह भावसंप्रह इस तरह पॉच प्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । ये पांचों प्राकृतमें हैं। ज्ञानसार और धर्मसंप्रह आदि और भी कई प्रन्थ आपके बनाये हुए सुने जाते हैं; परन्तु अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। इनकी खोज होनी चाहिए।

दो हस्तिलिखित प्रतियों के आधार से इस प्रन्थका संशोधन कराया गया है। इनमें से पहली कसंज्ञक प्रति जयपुरस्थ पाटोदी-मन्दिर के सरस्वती-भंडार से पं॰ इन्द्रलाल जी शास्त्रीद्वारा प्राप्त हुई और दूसरी खसंज्ञक प्रति पूने के 'भाण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्हिटट यूट 'से+। पहली प्रति 'ज्येष्ट सुदी १२ शुक्त संवत् १५५६' की लिखी हुई है और वहुत ही शुद्ध है। दूसरी प्रति प्रन्थ लिखानेवालेकी एक विस्तृत प्रशस्ति से युक्त है और वहुत ही अशुद्ध है। प्रशस्ति साख्य होता है कि यह प्रति वि॰ संवत् १६२७ में खण्डे-लवाल जातिके एक गोधागोत्रवाले कुटुम्बकी ओर से 'अष्टाहिक वतके उद्याप-

इनमेंसे 'आराधनासार 'माणिकचन्द-प्रन्थमालाका छठा और 'नयचक 'सोलहवाँ प्रन्थ है। तत्त्वसार तेरहवें 'तत्त्वानुशासनादि-संप्रह 'के अन्तर्गत है। 'दर्शनसार 'जनप्रन्थरत्नाकरकार्यालय द्वारा प्रकाशित हुआ है।

<sup>+</sup> नं० १४६३, सन् १८८६-९२।

नार्थ ' लिखवाई जाकर सोम नामक ब्रह्मचारीको दान की गई थी। जयपुर रा-ज्यके मोजाबाद नामक स्थानमें यह प्रथ लिखा गया था। प्रशस्तिकी नकल दी जाती है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इसकी संस्कृत बहुत ही अगुद्ध है:—

"इति भावसंग्रहः समाप्तः। ऋोकसंख्या ९६०। सम्पूर्ण । संवतु १६२७ वर्षे फालगुन वदि ५ स्वातिनक्षत्रे वुधवारे श्री आदि- जिनचैत्यालये मोजावादिस्थाने राजश्रीमानसिंघकुछाहराज्ये श्री मूलसंघे नंद्यामनाये वलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुंदकुंद आचार्यान्वये भट्टारकश्रीपद्मनांदिदेवा तत्पट्टे भट्टारकश्रीग्रभचंद्र- देवा तत्पट्टे भट्टारकश्रीग्रभाचंद्र- देवा तत्स्व मंडलाचार्यश्रीधर्मचंद्रदेवा तत्स्व गोधागोत्रे सा. ठाकुर तत्भार्या लाखी तत्स्व चागुल दु. केल्हा ति. षैराज चु. रेषा। तेजाभार्या चागुल दु. स्वारग। षैराज षैसिर पु. हेमा। सा. वोहिथ भार्या वहरगदे तत पुत्र देवसी एतेषां इदं सास्त्रं भावसंगहं लिषायतं धनायी अष्टाह्नकव्रत उद्यपनार्थं व्र. सोमाय दत्तं।"

यह प्रति पहली प्रतिकी अपेक्षा विलक्षण है। इसके प्रारंभिक अंशमें अन्य प्रन्थोंके उद्धरणोंकी भरमार है। पहले हमारा खयाल था कि मूलप्रन्थकर्ताने ही ये उद्धरण संग्रह किये होंगे; परन्तु विचार करनेसे माल्यम हुआ कि नहीं, प्रन्थ-कर्तांके बहुत बाद, किसी विद्वान लिपिकारने ही यह परिश्रम किया है। क्योंकि इसमें पं० वामदेवकृत संस्कृत भावसंग्रह तकके कई श्लोक अ उद्धृत किये गये हैं और पं० वामदेव जैसा कि आगे बतलाया जायगा—विकमकी १६ वीं शता-विद्वे विद्वान हैं। इसी तरह यशस्तिलक चम्पूके भी अनेक पद्य 'उक्तंच' रूपमें दिये गये हैं और यशस्तिलक वि० सं० १०१६ में समाप्त हुआ है।

<sup>\*</sup> देखिए प्राकृत भावसंग्रहके पृष्ठ २४ की टिप्पणी और संस्कृत भावसंग्रहके १६९-७०-७१ नम्बरके श्लोक ।

# २-भाव-संग्रह ( संस्कृत )।

इसके कर्ता पं० वामदेव हैं। अन्यप्रशस्तिसे माछम होता है कि ये मूलसंघी आचार्य लक्ष्मीचन्द्रके बिष्य थे और नैगम नामक कुलमें उत्पन्न हुए थे। निग-म कायस्थ जातिका एक मेद है। आइचर्य नहीं जो पं० वामदेवजी कायस्थ ही हों। दिगम्बरसम्प्रदायमें महाकवि हरिचन्द्र, द्यासुन्दर, आदि और भी अनेक विद्वान् कायस्थजातीय हो चुके हैं।

लक्ष्मीचन्द्र नामके अनेक आचार्य हो चुके हैं। उनमेंसे पं॰ वामदेवके गुरु त्रेलोक्यकीर्तिके शिष्य और विनयचन्द्रके प्रशिष्य थे। प्रन्थमें उसकी रचनाका समय नहीं लिखा है, इस लिए पं॰ वामदेवका निश्चित समय तो नहीं वतलाया जा सकता है; परन्तु अनुमानतः वे विक्रमकी पन्द्रहवीं या सोलहवीं शताब्दिके विद्वान् जान पढ़ते हें। उन्होंने एक जगह (पृ॰ १९६ में) 'उक्तंच जिनसं-हितायां' लिख कर एक श्लोकार्ध उद्धृत किया है। माळ्म नहीं, यह कौनसी जिनसंहिता है। यदि महारक एकसन्धिकी जिनसंहिता है-जिसका रचनाकाल विक्रमकी चौदहवी शताब्दि है-तो यह स्पष्ट है कि मावसंप्रह इसके पीछे किसी समय वना है।

स्व॰ वावा दुलीचन्द्जीकी संस्कृत-प्रन्थसूचीमें प॰ वामदेवजीके वनाये हुए प्रतिष्ठासूक्तसंप्रह, तत्त्वार्थसार, त्रिलोकदीपिका, श्रुतज्ञानोद्यापन, त्रिलो-कसारपूजा और मन्दिरसंस्कारपूजा नामक छः प्रन्थोंके नाम दिये हैं। यदि इन प्रन्थोंमेंसे एक दो प्रन्थ ही मिल जावेंगे तो प्रन्थकतांका समय बहुत कुछ निर्णात हो जायगा।

यह भावसंग्रह प्रायः प्राकृत भावसंग्रहका ही संस्कृत अनुवाद है। दोनों ग्रन्थोंको आमने सामने रखकर पढ़नेसे यह वात अच्छी तरह समझमें आ जाती है। यद्यपि पं॰ वामदेवजीने इसमें जगह जगह अनेक परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन आदि किये हैं; फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह स्वतंत्र ग्रन्थ है। शिष्टताकी दृष्टिसे अच्छा होता, यदि पं॰ वामदेवजीने अपने ग्रन्थमें यह वात स्वीकार कर ही होती।

इस मन्थका संशोधन दो प्रतियोंके अधारसे किया गया है, जिसमेंसे एक तो चोपाटीके स्वर्गीय सेठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डारमें हैं—जो कमसे कम ३०० वर्ष पहलेकी लिखी हुई होगी\* और दूसरी पं०उदयलालजी काशलीवालके पास है और जिसे पं० अमोलकचन्दजी उड़ेसरीयने वि० सं० १९६४में महासभाके सरस्वतीभंडारकी किसी प्राचीन प्रतिपरसे लिखा था। इस-मेंसे पहली प्रति प्राय: शुद्ध है।

# ३-भाव-त्रिभङ्गी और ४-आस्त्रव-त्रिभङ्गी।

इन दोनों ही प्रन्थों के कर्ता एक आचार्य हैं और उनका नाम श्रुतमुनि है। पिछले प्रन्थकी अन्तिम गाथामें प्रन्थकारने कामदेवके प्रभावको नष्ट करनेवाले और बिष्यजनोंद्वारा पूजित वालचन्द्र मुनिका ' जयकार ' किया है। इससे माल्रम होता है कि वालचन्द्र उनके पूज्य पुरुपोंमें थे। परन्तु वे कौन थे, इसका निरचय इन मुद्रित प्रन्थोंसे नहीं हो सकता। तलाश करनेसे मुहद्रर बाबू जुगलिकशोरंजी मुख्तारसे माल्रम हुआ कि आराके जैनसिद्धान्तभवनमें भावित्रभंगीकी एक ताइपत्रपर लिखी हुई प्राचीन प्रति है और उसमें आगे लिखी हुई सात गाथायें इस मुद्रित प्रतिसे अधिक हैं। इन गाथाओंसे यह तो निश्चित हो ही जाता है कि पूर्वोक्त वालचन्द्र मुनि श्रुतमुनिके अणुव्रतदीक्षागुरु थे, साथ ही और भी कई विद्वानोंका इनमें उल्लेख है जिनसे प्रन्थकत्तांके समय-निर्णयमें बहुत कुछ सहायता मिलती है। वे गाथायें ये हैं:—

"अणुवदगुरुवार्छेदु महव्वदे अभयचंदसिद्धंति । सत्थेऽभयसूरि पहाचंदा खलु सुयमुणिस्स गुरू ॥ ११७ ॥

\* इस प्रतिके अन्तमें लिखा है—'' आ०श्रीललीतचंद्र तत सीस्य वि० की-का ॥ छ ॥ वि० बिवदास तिसस्य पं० वीरभाणपठनार्थ।'' ऊपर जो प्राकृत भावसंग्रहकी लेखक-प्रशास्ति दी है वह सं० १६२० की लिखी हुई है और उस समय लिलतचन्दके शिस्य चन्द्रकीर्ति वर्तमान थे। अर्थात् पूर्वोक्त प्रतिसे २५-३० वर्ष वाद यह प्रति लिखी गई होगी और इसी लिए हम इसे लगभग ३०० वर्ष पहलेकी समझते हैं।

† चौपाटीके स्वर्गीयसेठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डारके 'प्रशस्तिसंग्रह' नामक राजिस्टरमें 'भावत्रिभंगी,' की दो प्रतियोंके नोट लिये हुए हैं, परन्तु उनमें भी इन प्रशस्तिकी गाथाओंका अभाव है। लेखकोंकी कृपासे सकड़ों प्रन्थोंकी प्रशस्तियाँ इसी तरह लुप्तप्राय हो चुकी हैं।

सिरिमुलसंघदेसिय पुत्थयगच्छ कोंडकुंदमुणिणाहं (?)
परमणण इंगलेसर्वलिम जादमुणिपहद (हाण) स्स ॥ ११८ ॥
सिद्धंताहयचंदस्स य सिस्सो बालचंदमुणिपवरो ।
सो भिवयकुवलयाणं आणंदकरो सया जयऊ ॥ ११९ ॥
सहागम-परमागम-तक्कांगम-निरवसेसवेदी हु ।
विजिद्सयलण्णवादी जयउ चिरं अभयस्रिसिद्धति ॥१२०॥
णयणिक्खेवपमाणं जाणित्ता विजिद्सयलपरसमओ ।
वरणिवहणिवहवंदियपयपम्मो चारुकित्तिमुणी ॥ १२१ ॥
णादणिखिलत्थसत्थो सयलणीरदेहिं पूजिओ विमलो ।
जिजमगगमणस्रो जयउ चिरं चारुकित्तिमुणी ॥ १२२ ॥
वरसारत्त्यणिउणो सुदं परओ विरहियपरभाओ ।
भवियाणं पडिवोहणपरो पहाचंद णाम मुणी ॥ १२३ ॥
इति भावसंग्रहः समाप्तः ।"

इन गाथाओंसे नीचे लिखे हुए आचार्योंका पता लगता है:—

१—वालचन्द्रमुनि । इन्होंने श्रुतमुनिको श्रावककी दीक्षा दी थी । आ-स्वित्रमंगीमें भी श्रुतमुनिने इनका स्मरण किया है।

२ अभयचन्द्र । ये मूलसंघ, देशीय गण, पुस्तकगच्छ और कुन्दकुन्दा-म्नायके आचार्य ये और इंगलेशे नामक स्थानके मुनियोंमें प्रधान थे । ये व्या-करण, धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्र आदि अशेप विषयोंके ज्ञाता थे और सारे अन्य वादियोंको इन्होंने जीता था। बालचन्द्र मुनि इनके शिष्य थे । श्रुतमुनिने इनसे मुनिदीक्षा ली थी और शास्त्राध्ययन भी किया था।

३—प्रभाचन्द्र । ये सारत्रय अर्थात् समयसार, पंचास्तिकाय और प्रवच-नसारके ज्ञाता थे, परभावोंसे रहित थे और भव्य जनोंको प्रतिवोधित करनेवाछे

नन्दिसंघे स देशीयगणे ग्**डछेड्छपुस्तके।** इङ्गुलेशविल जींयान्मंगलीकृतभृतलः॥ २२॥

<sup>9</sup> कर्नाटक प्रान्तमें जैनोंका यह कोई बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यहाँपर अनेक आचार्य और विद्वान् हो गये है, अनेक आचार्योंकी निषद्यायें बनी हुई हैं, भट्टारकोंकी एक गद्दी रही है और संभवतः बाहुबिलकी भी कोई मूर्ति है। अवणबेल्गोलके १०८ वे लेखमें लिखा है:—

थे। श्रुतमुनिके ये भी विद्यागुरु थे, अर्थात् इनसे भी उन्होंने शास्त्राप्ययन

४—चारकीर्ति । ये नय, निक्षेप और प्रमाणके ज्ञाता, सारे परधमींको जीतनेवाले, बढ़े बढ़े राजाओंद्वारा पूजित, सारे शास्त्रोंके जाननेवाले और जिन-मार्गपर वीरतासे चलनेवाले थे।

कर्नाटककिवचरितके कर्ताने श्रुतमुनिके गुरु वालचन्द्रका समय वि० सं० १३३० के लगभग बतलाया है। उनका कथन है कि वालचन्द्र मुनिने शक संवत् ११९५ (वि० सं० १३३०) में द्रव्यसंग्रहकी एक टीका लिखी है और उसमें उन्होंने अपने गुरुका नाम अभयचन्द्र लिखा है। इससे सिद्ध हुआ कि श्रुतमुनि विक्रमकी चौदहवीं शताब्दिके विद्वान् हैं और वि० सं० १३३० के लगभग उनका अस्तित्व था।

'चारकीर्ति' यह श्रवणवेल्गोलके महारकोंका स्थायी नाम है। अर्थात् ंवहॉके पष्ट पर जितने आचार्य होते हैं वे सब चारकीर्ति पण्डिताचार्य कहे जाते है। कर्नाटककिविचरितके कर्ताके मतसे श्रवणवेल्गोलके जैनगुरुओंने यह नाम वि० सं० ११७४ के वाद धारण किया है। तव पूर्वोक्त प्रशस्तिकी गाथाओंमें जिन चारकीर्तिकी प्रशंसा की है वे दूसरे या तीसरे चारकीर्ति होंगे।

अाचार्य प्रभाचन्द्रको 'सारत्रयनिपुण ' विश्वषण दिया गया है और हमारी संग्रहकी हुई ग्रन्थस्चीमें नाटकसमयसार आदि तीनों ग्रन्थोंकी प्रभाचन्द्रकृत टीकाओं के नाम लिखे हुए हैं। अतः ये सारत्रयनिपुण और उक्त टीकाकार एक ही होंगे।

श्रवणबेल्गोलमें श्रुतमुनिकी निषद्यापर मंगराज कविका ७५ पद्योंका एक विश्वाल संस्कृत शिलालेख है। शकसंवत् १३५५ (वि० सं० १४९०) में उक्त निषद्या प्रतिष्ठित हुई है। उसमें प्रधानतः श्रुतकीर्ति, चास्कीर्ति, योगिराद पण्डि-ताचार्य और श्रुतमुनिकी महिमा वर्णन की गई है। कविने श्रुतमुनिकी प्रशंसाके तो पुल बाँघ दिये हैं। वे बड़े भारी विद्वान् थे और उन्होंने समाधिपूर्वक स्वर्ग-वास किया था। यदि निषद्याकी प्रतिष्ठाका समय ही उनके स्वर्गवासका समय है, तव तो कहना होगा कि ये श्रुतमुनि भावत्रिभंगीके कर्तासे कोई जुदा ही हैं और उनसे पीछे हुए हैं; परन्तु यदि स्वर्गवासके १००-१२५ वर्ष वाद निषद्यापर

उक्त बिलालेख लिखवाया गया है, तो वह निषया और प्रशंसा इन्हींकी हो सकती है।

भाव-त्रिभंगीका दूसरा नाम 'भावसंग्रह' भी है। अनेक प्रतियोंमें 'भाव-संग्रह' नाम ही लिखा है। भाव-त्रिभंगी और आसव-त्रिभंगी ये दोनों प्रन्थ वम्बईके तेरहपंथी मन्दिरकी एक जीर्ण प्रति परसे-जिसमें लिखनेके संवत् आदिका अभाव है—छपाये गये हैं। प्रति प्रायः ग्रुद्ध है।

इस संग्रहके तीनों प्राकृतग्रन्थोंकी संस्कृतच्छाया पं॰ पन्नालालजी सोनीने की है। मूल प्रतियोंमें छायाका अभाव था।

जिन जिन पुस्तकालयों या सरस्वतीभण्डारोंकी प्रतियोंसे इन प्रन्थोंके प्रका-शित करनेमें सहायता मिली है, उनके अधिकारियोंके प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता प्रकाश करते हैं और आशा करते हैं कि उनसे आगे भी हमें इसी प्रकार सहायता मिलती रहेगी।

वम्बई, आदिवन सुदी १५ वि० सं० १९७८ वि०।

्निवेदक— नाथूराम प्रेमी।



# ग्रन्थ-सूची। -ॐ-ॐ-

|                   |       |     |     | पृष्ठीका |
|-------------------|-------|-----|-----|----------|
| प्राकृत−भावसंत्रह | • • • | ••• | ••• | 9        |
| संस्कृत-भावसंग्रह | •••   | ••• | ••• | 989      |
| भाव-त्रिभङ्गी     | •••   | ••• | ••• | २२९      |

आस्रव-त्रिभङ्गी

२६५

# माणिकचन्द्र-दिगम्बर-जैन-ग्रन्थमालायां प्रकाशितग्रन्थानां 🕟

# सूची । ७३९०

| १ लघीयस्रयादिसंप्रहः ( लघीयस्रयतात्पर्यवृत्तिः, स्वरूपसम्बोधनं, |                  |         |       |       |                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------|-----------------|
| लघुसर्वेज्ञसिवि                                                 | द्वः, बृहत्सर्वद | तिखिः ) |       | •••   | 1=)             |
| २ सागारधर्मामृतं स                                              | टीकं             | •••     | •••   | • • • | (三)             |
| ३ विकान्तकौरवं नाट                                              | कं               | •••     | •••   | ***   | <b>(=)</b>      |
| ४ श्रीपार्श्वनाथचरितं                                           | •••              |         | •••   | •••   | u) <sub>"</sub> |
| ५ मैथिलीकल्याणं न                                               | दकं              | •••     | •••   | •••   | ı)              |
| ६ आराधनासारः सर                                                 | ीकः "            |         |       | ***   | ı)u-            |
| ७ जिनदत्त-चरितं .                                               | ••               | • •••   | •••   | •••   | ın)             |
| ८ प्रद्युम्नचरितं ,                                             | •••              | • •••   | •••   | •••   | u)-             |
| ९ चारित्रसारः .                                                 | •••              | • •••   |       | •••   | I=)             |
| १० प्रमाणनिर्णयः                                                | •••              | • •••   | • • • | •••   | I-)-            |
| ११ आचारसारः                                                     | •••              | • •••   | •••   | •••   | <b> =)</b>      |
| १२ त्रेलोक्यसारः सटी                                            | कः               | • • • • |       | •••   | 4111)·          |
| १३ तत्वानुशासनादिसंग्रहः ( तत्वानुशासनं, इष्टोपदेशः सटीकः,      |                  |         |       |       |                 |
| नीतिसारः, मोक्षपंचाक्रिका, श्रुतावतारः, अध्यात्मतरंगिणी,        |                  |         |       |       |                 |
| पात्रकेसरिस्तोत्रं सटीकं, अध्यात्माष्टकं, द्वात्रिंशतिका,       |                  |         |       |       |                 |
| वैराग्यमणिमाला, तत्वसारः, श्रुतस्कन्धः, ढाढसीगाथा,              |                  |         |       |       |                 |
| ज्ञानसारः )                                                     | • •              | • • • • | , ••• | •••   | 111=)           |
| १४ अनगारधर्मामृतं                                               | सटीकं            | ••      |       | •••   | ₹II)            |
| १५ युक्त्यनुशासनं स                                             |                  |         | • ••• | •••   | m-)             |
| १६ नयचक्रसंग्रहः (लघुनयचकं, द्रग्यस्वभावप्रकाशक-नयचकं,          |                  |         |       |       |                 |
| भालापपद्धा                                                      | तेः )            |         | • • • |       | III=)           |
|                                                                 |                  |         |       |       | ,               |

| -90 | पदमान्द्रतादिसंग्रहः (षद्रप्रामृतं सटीकं, लिं | गप्रामृतं, शील  | प्रामृतं, |        |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|
|     | रयणसारः, द्वादशानुप्रेक्षा ) 🗀                | • • •           | •••       | ₹)     |
| 16  | प्रायश्चित्तसंग्रहः ( छेद-पिडं, छेद-शास्त्रं, | प्रायश्चित्त-चृ | ्लिका,    |        |
|     | प्रायश्चित्त-ग्रन्थः                          | •••             | •••       | 9=)    |
| 19  | मूलाचारः सटीकः ( सप्ताच्यायपर्यन्तः )         | •••             | •••       | રાા)   |
| -20 | भावसंग्रहादिः ( प्राकृतभावसंग्रहः, संस्वृ     | तुसावसंत्रहः,   | भाव-      |        |
| (-  | त्रिभंगी, आस्रव-त्रिभंगी) ••                  | • •••           | •••       |        |
| ,   | नीतिवाक्यामृत सटीक, सिद्धान्तसारादिसं         | प्रह और रत्नक   | रण्डटीका  | ये तीन |
|     | छप रहे हैं।                                   |                 |           |        |





नमः सिद्धेभ्यः।

# भावसंग्रहादिः।



# श्रीदेवसेनस्र्रिविरचितो

# भावसंत्रहः ।



पणविय सुरसेणणुयं मुणिगणहरवंदियं महावीरं। वोच्छामि भावसंगहमिणमो भव्वप्पबोहदं॥ १॥

प्रणम्य सुरसननुतं मुनिगणधरवन्दितं महावीरम् । वक्ष्ये भावसंग्रहमेतं भव्यप्रबोधनार्थम् ॥

जीवस्स हैं।ति भावा जीवा पुण दुविहमेयसंजुत्ता । मुत्ता पुण संसारी मुत्ता सिद्धा णिरेवलेवा ॥ २ ॥

जीवस्य भवन्ति भावा जीवाः पुनर्द्विविधभेदसंयुक्ताः।

मुक्ताः पुनः संसारिणो मुक्ताः सिद्धा निखलेपाः ॥

लोयग्गसिहरवासी केवलणाणेण मुणियतईलोया। असरीरा गइरहिया सुणिचला सुद्धभावटा ॥ ३॥

लोकाप्रशिखरवासिनः केवल्जानेन मुनितिविलोकाः। अशरीरा गतिरहिताः सुनिश्वलाः शुद्धभावस्थाः॥ जे संसारी जीवा चडगइपज्जायपरिणया णिचं। ते परिणामे गिण्हिह सहासुहे कम्मसंगहणे ॥ ४॥ ये संसारिणो जीवाश्चतुर्गतिपर्यायपरिणता नित्यम् । ते परिणामान् गृह्णन्ति ग्रुभाशुभान् कर्मसंप्रहणे॥ भावेण कुणइ पावं पुण्णं भावेण तह य मुँक्खं वा। इयमंतर णाऊणं जं सेयं तं समायरहं ॥ ५ ॥ भावेन करोति पापं पुण्यं भावेन तथा च मोक्षं वा। इत्यन्तरं ज्ञात्वा यच्छ्रेयस्तं समाश्रय ॥ सेर्तुं सुद्धो भावो तस्सुवलंभो य होइ गुणठाणे। पणदहपमायरहिए सयल वि चारित्तजुत्तस्स ॥ ६ ॥ सेव्यः शुद्धो भावः तस्योपलम्भश्च भवति गुणस्थाने। पंचदशपमादरहिते सकलस्यापि चारित्रयुक्तस्य ॥ सेसा जे वे भाँवा सुहासुहा पुण्णपावसंजणया । ते पंचभावमिस्सा होंति गुणहाणमासेज्ज ॥ ७ ॥ शेपी यो द्यो भावो शुभाशुभो पुण्यपापसंजनको। तौ पंचभाविमश्रौ भवतो गुणस्थानमाश्रित्य॥

१ मं. ख। २ हं. ख। ३ पुत्रं ख। ४ मो. ख। ५ अस्माद्ग्रे उक्तं चेति दत्वा ख-पुस्तके गाथेयं वर्तते—

जीववहअिंग्यचोरियमेहुणपरिग्गहेहिं रहिओ वि । परिणामपरिग्गहिओ तंदुलमच्छो गओ नरयं ॥ १ ॥ जीववधालीकचोरीमैधुनपरिग्रहै रहितोऽपि परिणामपरिग्रहीतः तन्दुलमत्स्यो गतो नरकं ॥

६ सेवो. ख। ७ भावे क।

अउद्हु परिणामि खयउवसमि तहा उवसमी ख्इओ । एए पंच पहाणा भावा जीवाण होति जियलोए ।। ८ ।। औदियकः पारिणामिकः क्षायोपशमिकस्तथौपशमिकः क्षायिकः । एते पंच प्रधाना भावा जीवानां भवन्ति जीवलोके ॥ ते चियं पज्जायगया चउदहगुणठाणणामया भणिया । लहिलण उदय उवसम खयउवसम खर्डे हु कम्मस्स ।।९।।

ते एव पर्यायगताश्चतुर्देशगुणस्थाननामका भणिताः। छब्धा उदयमुपशमं क्षयोपशमं क्षयं हि कर्मणः॥

मिच्छा सासण मिस्सो अविरियसम्मो य देसविरदो य । विरओ पमत्त इयरो अपुन्व अणियद्दि सुहमो य ॥ १० ॥

मिथ्यात्वं सासादनं मिश्रं आविरतसम्यक्तवं च देशविरतं च। विरतं प्रमत्तं इतरदपूर्वमनिवृत्ति सूक्ष्मं च।

उवसंतखीणमोहे सजोइकेवलिजिणो अजोगी यै। ए चउदस गुणठाणा कमेण सिद्धौं य णायव्यों ॥ ११॥

अस्य चर्तुदशगुणस्थानस्य विवरणा कियते, मिच्छा-मिथ्यात्वगुणस्थानं १। सासण-सासादनगुणस्थानं २। मिस्सो-मिश्रगुणस्थानं ३। अविरियसम्मो-अविरतसम्यग्दिष्टिगुणस्थानं, तत्कथं १ सम्यक्त्वमस्ति व्रतं नास्ति ४। देसविरओ य-विरताविरत इत्यर्थः, तत्कथं १ स्थावरप्रवृत्तिस्त्रसिनवृत्तिरित्यर्थः, एकदेशविरत-श्रावकगुणस्थानं ५। विरया पमत इति कोऽर्थः यतित्वे सत्यपि आ समन्तात् पंचदशप्रमादसिहत इत्यर्थं इति गुणस्थानं षष्ठं ६। इयरो-अप्रमत्तः पंशदशप्रमाद-रिहतो महान् यतिरित्यर्थं इति सप्तगुणस्थानं ७। अपुन्व-अपूर्वकरणनामगुण-स्थानं ८। अणियदि-अनिवृत्तिनामगुणस्थानं तिस्मन् गुणस्थाने न्याणवनाऽस्ति

१ णइ चेअ चिअ च एवार्थे । २ य. ख । ३ अजोईओ. ख । ४ सिद्धा मुणे-यन्ना ख । ५ अस्मादमे न्याख्येयं गाथासूत्रद्वयस्य ख-पुस्तके---

उपशान्तक्षीणमोहे सयोगकेवलिजिनोऽयोगी च। एतानि चतुर्दशगुणस्थानानि ऋमेण सिद्धाश्च ज्ञातव्याः॥ मिच्छत्तस्सुद्एण य जीवे संभवइ उदइओ भावो। तेण य मिच्छादिद्दीठाणं पावेइ सो तइया ॥ १२ ॥ मिध्यात्वस्योदयेन च जीवे संभवति औद्यिको भाव:। तेन च मिथ्यादृष्टिस्थानं प्राप्नोति स तत्र॥ मिच्छत्तरसपउत्तो जीवो विवरीयदंसणो होइ। ण मुणइ हियं व अहियं पित्तज्जुरंजुओ जहा पुरिसो ॥१३॥ मिथ्यात्वरसप्रयुक्तो जीवो विपरीतदर्शनो भवति । न जानाति हितं चाहितं पित्तज्वरयुक्तो यथा पुरुषः॥ कडुवं मण्णई महुरं महुरं पि य तं भणेइ अइकडुयं। तह मिच्छत्तपउत्तो उत्तमधम्मं ण रोचेइ ॥ १४ ॥ कटुकं मन्यते मधुरं मधुरमपि च तद्भणति कटुकं । तथा मिथ्यात्वप्रवृत्तः उत्तमधर्मे न रोचते ॥ जह कणयॅमज्जकोदवमर्हुंरामोहेण मोहिओ संतो। ण मुणइ कञ्जाकज्जं मिच्छादिद्दी तहा जीवो ॥ १५ ॥

इत्यर्थः ९ । सुहमो य-सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थानं १० । उवसंत-उपशान्तनाम-गुणस्थानं ११ । खीणमोहो-क्षीणकषायनामगुणस्थानं १२ । सयोगकेवलिजिणो -समवशरणादिविभूतिसहितसयोगिकेवलनामगुणस्थानं १३ । अयोगी य-समव-शरणादिविभूतिरहितायोगिकेवलिनामगुणस्थानं १४ । इति चतुर्दशगुणस्थानानि ।

१ हेयाहेयं ख। २ पित्तजुरसंजुओ ख। ३ यं. ख। ४ यं. ख। ५ धत्तुरकं। ६ इ. ख।

यथा कनकमद्यकोद्रवमधुरमोहेन मोहितः सन् । न जानाति कार्योकार्यं मिथ्यादृष्टिस्तथा जीवः ॥

तं पि हु पंचपयारं वियरो एयंतविणयसंजुत्तं । संसयअण्णाणगयं विवरीओ होइ पुण वंभो । १६ ॥

तदिप हि पंचप्रकारं विपरीतं एकान्तविनयसंयुक्तं । संशयाज्ञानगतं विपरीतो भवति पुनः ब्राह्मणः ॥

एवं वदते ब्राह्मणः---

मण्णइ जलेण सुद्धिं तित्तिं मंसेण पियरवग्गेस्स । पसुकैयवहेण सग्गं धम्मं गोजोणिफासेण ॥ १७॥

१ अस्या अधः पाठोऽयं वर्तते प्रथमपुस्तके-

सप्त मिथ्यात्वाः । विपरीतमिथ्यादृष्टिवाह्मणाः १ । एकान्तवौद्धः २ । वैनयि-कस्तापसः ३ । संशयक्षेताम्वरः ४ । अज्ञानतुरुष्कः ५ । जीव-अभावचार्वाकः ६ । जीवोऽस्ति पुनर्जावेन कृतं यत्पुण्यपापादिकं तत्फलं जीवो न भुंक्ते, परन्तु प्रकृतिस्तद्धंते नान्यत् सांख्यः । द्वितीयपुस्तके तु उभयस्थानेऽयं पाठः—

> तं पुण सत्तपयारं विवरीयं एयंत विणयसंजुतं । संसयअण्णाणगयं चन्वकः तहेव संखं च ॥ १ ॥ तत्पुनः सप्तप्रकारं विपरीतं एकान्तविनयसंयुक्तं । संशयाज्ञानगतं चार्वाकं तथेव सांख्यं च ॥

विवरीओ होइ पुण वंभो। सप्तधा मिथ्यात्वं, तत्कथं? विपरीतिमध्यादिष्टर्नाह्मणः, एकान्तिमध्यादिष्टर्नोद्धः, विनयादेव मोक्ष इति वेनयिकिमध्यादिष्टस्तापसः, संशयिमध्यादिष्टः श्वेताम्वरः, अज्ञानादेव मोक्ष इति अज्ञानिमध्यादिष्टस्तुरुष्कः, जीवाभाविमध्यादिष्टश्चार्वोकः। जीवोऽस्ति जीवेन कृतं यत्पुण्यपापादिकं तत्फरुं जीवो न भुंके परंतु प्रकृतितत्वं तु भुंके नान्यत् एवं मिथ्यादिष्टवादी सांख्यः इति सप्त मिथ्यात्वं। तत्र तावद्विपरीतिमध्यादिष्टर्नाद्धाणः कथ्यते, तत्कथं ?—— २ वग्गाणं ख। ३ पर्यनां वधेनेत्यर्थः।

मन्यते जलेन शुद्धि तृति मांसेन पितृवर्गस्य।
पशुक्रतवधेन स्वर्गे धर्मे गोयोनिस्पर्शनेन ॥
जइ जलण्हाणपउत्ता जीवा मुच्चेड़ णिययपावेण ।
तो तत्थ वसिय जलयरा सव्वे पावंति दिवलोयं ॥१८॥
यदि जलस्नानप्रवृत्ता जीवा मुच्यन्ते निजपापेन ।
तिर्हे तत्र वसन्तो जलचराः सर्वे प्राप्नुवन्ति दिवलोकं॥
जं कम्मं दिढवद्धं जीवपएसेहि तिविहजोएण।
तं जलफासणिमित्ते कह फट्टइ तित्थण्हाणेण ॥ १९॥
पत्कर्म दढवद्धं जीवप्रदेशैक्षिविधयोगेन ।
तजलस्पर्शनिमित्ते कथं स्फटित तीर्थस्नानेन ॥
उक्तं च गीतायां—

अत्यन्तमिलनो देहो देही चात्यन्तिनर्मलः।
डभयोरन्तरं दृष्टा कस्य शौच विधीयते॥१॥
मिलिणो देहो णिचं देही पुण णिम्मलो स्यास्त्वी।
को इह जलेण सुज्झइ तम्हा ण्हाणे ण हु सुद्धी॥२०॥
मिलिनो देहो नित्यं देही पुनः निर्मलः सदारूपी।
क इह जलेन शुद्धयित तस्मात्स्नाने न हि शुद्धिः॥

उक्तं च--

आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्यावहा शीलतटा दयोर्भिः। तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र! न वारिणा शुद्धचति चान्तरात्मा ॥१॥

९ ओ ख। १ उक्तं च गीतायां मध्ये ख। ३ अस्माद्ये इमे श्लोकाः समुपलभ्यन्ते—ख पुस्तके।

चित्तमर्न्तगतं दुष्टं तीर्थस्नानैर्न शुद्धवति । शतशोऽपि जलेधोंतं मद्यभांदमिवाशुचि ॥ १ ॥

अरण्ये निर्जले देशेऽशुचित्वाह्राह्मणों मृतः। वेदवेदाङ्गतत्वश्चः कां गतिं स गमिष्यति ॥ २ ॥ यद्यसौ नरकं याति वेदाः सर्वे निरर्थकाः। अथ स्वर्गमवाप्नोति जलशौचं निरर्थकं ॥ ३ ॥

सुज्झइ जीवो तवसा इंदियखळणिग्गहेण परमेण। रयणत्त्रयसंजुत्तो जह कणयं अग्गिजोएण ॥ २१॥

शुद्धयति जीवस्तपसा इन्द्रियखळनिग्रहेन परमेण । रत्नत्रयसंयुक्तो यथा कनकं अग्नियोगेन ॥

ण्हाणाओ चिय सुद्धिं जीवा इच्छंति जे जडत्तेण । भिमिहिति-ते वराया चउरासीजोणिलक्खाइं ॥ २२ ॥

स्नानादेव शुद्धि जीवा इच्छन्ति ये जडत्वेन । भ्रमिष्यन्ति ते वराकाश्चतुरशीतियोनिस्क्षाणि ॥

जे तियरमणासत्ता विसयपमत्ता कसायरसविसिया। ण्हंता वि ते ण सुद्धा गिहवावारेसु वृहंता ॥ २३ ॥

कामरागमदोन्मत्ताः स्त्रीणां ये वशवर्तिनः ।

न ते जलेन ग्रुद्धयन्ति स्नात्वा तीर्थशतैरिष ॥ २ ॥

गंगातोयेन सर्वेण मृद्धारैः पर्वतोपमैः ।

आम्लैरप्यचरञ् शौचं भावदुष्टो न ग्रुद्धयित ॥ ३ ॥

मनो विग्रुद्ध पुरुषस्य तीर्थं वाचां यमश्रेन्द्रियनिग्रहस्तपः ।

एतानि तीर्थानि शरीरजानि मोक्षस्य मार्गं प्रतिदर्शयन्ति ॥ ४ ॥

इति गीतायां श्लोकाः।

ये स्त्रीरमणासक्ता विषयप्रमत्ता कपायरसविशताः।
स्तान्त अपि ते न शुद्धा गृहव्यापारेषु वर्तमानाः॥
सव्वेस्सेण ण तित्ता मायापउरा य जायणासीला।
किं कुणइ तेसु ण्हाणं अव्भंतरगिहयपावाणं॥ २४॥
सर्ववस्तुना न तृष्ता मायाप्रचुराश्च याचनाशीलाः।
कि करोति तेषां स्नानमभ्यन्तरगृहीतपापानां॥
वयणियमसीलजुत्ता णिहयकसाया दयावरा जङ्गो।
ण्हाणरिहया वि पुरिसा वंभेंचारी सया सुद्धा॥ २५॥
वतनियमशीलयुक्ता निहतकषाया दयापरा यतयः।
स्नानरिहता अपि पुरुषा ब्रह्मचारिणः सदा शुद्धाः॥
स्नानदैषणम्।

मंसेण पियरवन्नो पीणिज्जइ एरिसी सुई जेसिं।
तेहिमसेसं गोत्तं हणिऊण य भिवस्यं णियमा ॥ २६ ॥
मांसेन पितृवर्गः तृष्यते ईदशी श्रुतिर्येषां ।
तैरशेषं गोत्रं हत्वा च भिक्षतं नियमात् ॥
जे कयकम्मपउत्ता सुयणा हिंडंति चउगईघोरे ।
संसारे गिण्हंता संबंधा सयलजीवेहिं ॥ २७ ॥
ये कृतकर्मप्रयुक्ताः स्वजना हिण्डन्ते चतुर्गतिघोरे ।
संसारे गृह्णन्तः सम्बन्धान् सकलजीवैः ॥

१ सर्ववस्तु दानेन न तृप्ता इत्यर्थः । २ सुवंभयारी ख । ३ जलल्लानदूषणं ख।

तिरियगई उववण्णा संपत्ता मच्छयाइ जे जम्मं । हणिऊण अवरीपक्खे तेसिं मंसेहिं विविहेहिं ॥ २८ ॥ तिर्यग्गतावुत्पन्नाः सम्प्राप्ता मत्स्यादि ये जन्म । हत्वा अपरपक्षे तेपां मांसैर्विविधैः ॥ कुणइ सराहं केोई पियरे संसारतारणत्थेण । सो तेसिं मंसाणि य तेसिं णामेण खावेइ ॥ २९ ॥ करोति श्राद्धं कश्चित्पितुः संसारतारणार्थेन। स तेपां मांसानि च तेपां नाम्ना खादयित ॥ वंकेण जह सताओ हरिणो हणिऊण तिणामिनेपा। पइऊण सोत्तियाणं दिण्णो खद्धो सयं चेव ॥ ३० ॥ वक्षेन यथा स्वतातो हरिणो हत्वा तनिमित्तेन। प्रीणियत्वा श्रोत्रियेम्यो दत्तः भक्षितः स्वयं चैव ॥ मंसासिणी ण पत्तं मंसं ण हु होइ उत्तमं दाणं। कह सो तिप्पड़ पियरो परमुहगसियाई भ्रंजंतो ॥ ३१॥ मांसाशिनो न पात्रं मांसं न हि भवति उत्तमं दानं। कथं स तृष्यति पिता परमुखप्रसितानि भुंजानः॥ अण्णिम भुंजमाणे अण्णो जइ धाइ एतथ पचक्खं। तो सम्मिम वसंता पियरा तित्तिं खु पाँवंति ॥ ३२ ॥ अन्यस्मिन् भुजानेऽन्यो यदि तृप्यत्यत्र प्रत्यक्षं । ततः स्वर्गे वसन्तः पितरस्तृप्ति खलु प्राप्तुवन्ति ॥

<sup>.</sup> १ श्राद्धपक्षे । २ केइ ख । ३ तच्छ्राद्धनिमित्तेन । ४ पावंता क ।

जइ पुत्तदिण्णदाणे पियरा तिप्पंति चउगइ गया वि । तो जण्णहोमण्हाणं जवतववेयाई अकियत्था ॥ ३३॥ यदि पुत्रदत्तदानेन पितरः तृष्यन्ति चतुर्गति गता अपि। तर्हि यज्ञहोमस्नानं जपतपोवेदादयः अकृतार्थाः ॥ कयपावो णरय गओ णिज्जइ पुत्तेण पियरु सम्मिमी। पिंडं दाऊण फुडं ण्होंड् य तित्थाइं भिणैऊण ॥ ३४ ॥ कृतपापो न्रके गतो नीयते पुत्रेण पिता स्वर्गे। पिंडं दत्त्वा स्फुटं स्नाति च तीर्थानि भणित्वा ॥ जइ एवं तो पियरो सम्गं पत्तो वि जाइ णिरयम्मि । पुत्तेण कए दोसे वंभहचाइगरुएण ॥ ३५ ॥ यद्येवं तर्हि पिता स्वर्गे प्राप्तोऽपि जायते नरके । पुत्रेण ऋतेन दोपेण ब्रह्महत्यादिगुरुकेन ॥ अर्णेणकए गुणदोसे अण्णो जइ जाइ सम्मणरयम्मि । जो कुणइ पुण्णपावं तस्स फलं सो ण वेएइ ॥ ३६ ॥ अन्यकृताभ्यां गुणदोषाभ्यामन्यो यदि याति स्वर्गनरके । यः करोति पुण्यपापं तस्य फलं स न वेदयति ॥ ण हु वेयइ तस्स फलं कत्ता पुरिसो हु पुण्णपावस्स । जइ तो कह ते सिद्धा भूयंग्गामा हु चत्तारि ॥ ३७॥ न हि वेदयति तस्य फलं कर्ता पुरुपः हि पुण्यपापस्य। यदि तर्हि कथं ते सिद्धा भूतग्रामा हि चत्वार: ॥

१ स्त क । २ ण्हायइ ख । ३ मि ख । ४ अस्य स्थाने पुण्ण इति पाठः क-पुस्तके । ५ देवमनुष्यादयः ।

जो कुणई पुण्णपावं सो चिय अंजहमणित्य सेंदेही । समां वा णरयं वा अप्पाणों णेइ अप्पाणे ॥ ३८-॥ यः करोति पुण्पपापं स एव मुनाक्ति जास्ति सन्देहः । स्वर्ग वा नरकं वा आत्मना नयित आत्मानं ॥ एवं भणित केई जलथलिगिरिसिहरअग्गिकहरेस । चउविह भूयग्गामे वसइ हरी णित्थ संदेहो ॥ ३९ ॥ एवं भणित केचिज्जलस्थलिगिरिशिखराग्निकहरेषु । चतुर्विधमूतप्रामे वसति हरिनीस्ति सन्देहः ॥

## उक्तं च-

जले विष्णुः स्थले विष्णुर्विष्णुः पर्वतमस्तके । ज्वालमालाकुले विष्णुः सर्व विष्णुमयं जगत् ॥१॥ सन्वगओ जइ विष्हू णिवसइ देहम्हि सन्वदेहीणं । तो स्वखाइहएण सो णिहओ होइ णियमेण ॥ ४०॥ सर्वगतो यदि विष्णुः निवसति देहे सर्वदेहिनां । तार्हे वृक्षादिहतेन स निहतो भवति नियमेन ॥

## उक्तं च---

मत्स्यः कृमीं वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः। रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की च ते दश ॥१॥ मत्स्यः कूमीं वराहश्च विष्णुः सम्पूष्य भक्तितः। मत्स्यादीनां कथं मांसं भक्षितुं कल्पते बुंधैः॥२॥

१ यं. ख। २ अस्मादमे इमौ श्लोकौ समुपलभ्येते ख-पुस्तके—(अम्रतनपृष्ठे)

किडिकुम्ममच्छरूवं पडिमं काऊण विण्हु भणिऊण। अचेयणिम्म पुज्जइ गंधनखयधूवदीवेहिं ॥ ४१ ॥ किटिकूर्ममत्स्यरूपां प्रतिमां कृत्वा विष्णुं भणित्वा। अचेतने पूजयति गन्धाक्षतधूपदीपै: ॥ ं जो प्रण चेयणवंतो विण्हू पचक्ख मच्छिकिङिरूवो। सो हणिऊण य खद्धो दिण्णो पियराण पावेहिं ॥ ४२ ॥ यः पुनः चैतन्यवान् विष्णुः प्रत्यक्षं मत्स्यिकटिरूपः । स हत्वा च भक्षितो दत्तः पितृभ्यः पापैः ॥ जड़ देवो हणिळणं मंसं गसिऊँण गम्मए सग्गं। तो णरयं गंतव्वं अवरेणिह केण पावेणे ॥ ४३ ॥ यदि देवं हत्वा मासं प्रसित्वा गच्छति स्वर्गे। तर्हि नरकं गन्तव्यं अपरेणेह केन पापेन ॥ हणिँऊण पोढछेलं गम्मइ सम्भँस्स एस वेयत्थो । तो सूर्णारा सन्वे सम्मं णियमेण गर्न्छंति ॥ ४४ ॥

अल्पायुपो दरिद्राश्च नीचकर्मोपजीविनः।
दुष्कुलेषु प्रस्यन्ते ये नरा मांसभोजिनः॥ १॥
योत्ति मनुष्यो मांसं निर्दयचेताः स्वदेहपुष्टवर्थम्।
याति स नरकं सततं हिंसाप्रवृत्तचित्तत्वात्॥ २॥

१ खाऊण ख। २ अस्माद्ये, मांसेन पितृवर्गद्षणमिति. ख-पुस्तके पाठः। समाप्तमित्यर्थः। ३ हंतूण ख। ४ अत्र हि द्वितीयास्थाने पष्टी "क्विदसादेः" इत्यनेन, स्वर्गायेति वा छाया। ५ जीववर्षकाः चांडालादयः। ६ इतोऽप्रे- त्रय इमे श्लोकाः वर्तन्ते ख-पुस्तके— ्

हत्वा प्रीटच्छागं गच्छित स्वर्ग एष वेदार्थः ।
तिहं सूनकाराः सर्वे स्वर्ग नियमेन गच्छिन्ति ॥
सव्वगओ जइ विण्हू छागसरीरिम्मः किं ण सो अतिथ ।
जं णित्ताणो विहेओ चडण्फडंतो णिरुस्सासो ॥ ४५ ॥
सर्वगतो यि विष्णुः छागादिशरीरे किं न सोऽस्ति ।
यद् निस्ताणः हतः तल्प्यमानो निःश्वासः ॥
अण्णं इये णिसुणिज्जइ सत्थे हरिवंभरुद्दभत्ताण ।
सव्वेसु जीवरासिसु अंगे देवा हु णिवसंति ॥ ४६ ॥
अन्यदिति निश्रूयते शास्त्रे हरिवह्मसुद्दभक्तानां ।
सर्वेपां जीवराशिनां अंगे देवा हि निवसन्ति ॥

उक्तं च---

नाभिस्थाने वसेद्ब्रह्मा विष्णुः कण्ठे समाश्रितः। तालुमध्ये स्थितो रुद्रो ललाटे च महेदवरः ॥१॥ नासाग्रे च दावं विद्यात्तस्यांते च परोपरः। परात्परतरं नास्ति इति शास्त्रस्य निश्चयः॥२॥

अन्ये चैवं वदन्त्येके यज्ञार्थं यो निहन्यते।
तस्य मांसाशिनः सोऽपि सर्वे यान्ति सुरालयं॥ १॥
तिक्षं न क्रियते यज्ञः शास्त्रज्ञैस्तस्य निश्चयात्।
पुत्रवध्वादिभिः सर्वे प्रगच्छन्ति दिवं यथा॥ २॥
नाहं स्वर्गफलोपभोगतृपितो नाम्यर्थितस्वं मया
सन्तुष्टस्तृणभक्षणेन सततं हंतु न युक्तं तव।
स्वर्गे यान्ति यदि स्वया किन्हता यज्ञे ध्रुवं प्राणिनो
यज्ञं किं न करोपि मित्रुष्टिस्त्रभा वान्धवैः॥ ३॥
पूर्वे द्वे पद्ये संस्कृतभावसंग्रहस्य विकं यशस्तिलकचम्प्वाः।
१ इ स । २ सम्वे स ।

सञ्चीसु जीवरासिसु एए णिवसंति पंचठाणेसु । जइ तो किं पसुवहणे ण मारिया होंति ते सच्वे ॥ ४७ ॥ सर्वासु जीवराशिषु एते निवसन्ति पंचस्थानेषु । यदि तर्हि किं पशुवधेन न मारिता भवन्ति ते सर्वे ॥ देवे वहिऊण गुणाः लब्भहि जइ इत्थ उत्तमा केई। तु रुक्कवंदण्या अवरे पारद्विया सन्वे ॥ ४८ ॥ देवान् वद्घ्या गुणान् लभन्ते यद्यत्रे।त्तमाः केचित् । तर्हि वृक्षवन्दनया ? अपरे पारिधकाः सर्वे ॥

उत्तं च---

न हि हिंसाकृते धर्भः सारम्भे नास्ति मोक्षता। स्त्रीसम्पर्के कुतः शौचं मांसभक्षे कुतो दया ॥ १ ॥ तिलसर्षपमात्रं वा यो मांसं भक्षयेद्द्विजः। स नरकान्न निवर्तेत यावचन्द्रदिवाकरौ ॥ २॥ आकाशगामिनो विप्राः पतिता मांसभक्षणात्। विप्राणां पतनं हड्डा तस्मान्मासं न भक्षयेत् ॥ ३ ॥ आगोपालादि यत्सिद्धं धान्यं मांसं पृथक् पृथक् ॥ मांसमानय इत्युक्ते न कश्चिद्धान्यमानयेत्॥ ४॥ स्थावरा जंगमाश्चेव द्विधा जीवाः प्रकीर्तिताः। जंगमेषु भवेनमासं फलं तु स्थावरेषु च॥५॥ मांसं तु इंद्रियं पूर्ण सप्तथातुसमन्वितं। यो नरो भक्षते मांसं स भ्रमेत्सागरान्तकम्॥६॥

मांसद्घणं ।

वंदइ गोजोणि सया तुंडं हिरइ मृणिवि अपवित्तं। विवरीयामिणिवेसो एसी भोववधकी इ मिच्छो वि ॥ ४९॥ १ व्वे ख। २ ख-पुस्तके त्वस्य ( पूर्वितिपृष्ठे )

वन्दते गोयोनि सदा तुंडं परिहरित भणित्वाऽपवित्रं । विपरीताभिनिवेश एप स्कुटं भवति मिथ्यात्वमि ॥ पावेण तिरियजमें उववण्णा तिणयरी पस् गावी । अविवेया विद्यासी सा कह देवत्तणं पत्ता ॥ ५० ॥ पापेन तिर्यग्जन्मिन उत्पन्ना तृणचारिणी पशुः गौः । अविवेकिनी विष्ठाशिनी सा कथं देवत्वं प्राप्ता ॥ अहवा एसो धम्मो विद्यं भक्खंतया वि णमणीया । तो किं वज्झइ दुज्झइ ताडिज्जैइ दीहदंडेण ॥ ५१ ॥

#### उक्तं च---

न हि हिंसाकृते धर्मः सारम्भे नास्ति मोक्षता।
स्वीसम्पर्के कृतः शौनं मांसभक्षे कृतो दया॥ १॥
संस्कर्ता चोपहर्ता च पा (खा) दक्ष्ट्रेव घातकः।
उपदेष्टाऽनुमंता च पढेते सममागिनः॥ २॥
मांसाशनातिशक्ते कूरनरे नैव तिष्ठते सुद्या।
निर्दयमनित न धर्मो धर्माविहीने च नैव सुखिता स्यात्॥ ३॥
तिलसपपमात्रं तु यो मांसं भक्षयेद्द्विजः।
स नरकान्न निवर्तत यावचन्द्रदिवाकरौ ॥ ४॥
आकाशगामिनो विप्राः पतिता मांसभक्षणात्।
विप्राणां पतनं दृष्ट्वा तस्मान्मांसं न भक्षयेत्॥ ५॥
न कर्दमे भवेन्मांसं न काष्टेषु तृणेषु च।
जीवशरीराद्भवेन्मांसं तस्मान्मांसं न भक्षयेत्॥ ६॥
सर्व शुक्रं भवेद्दह्या विष्णुर्मांसं प्रवर्तते।
ईश्वरोऽप्युत्ति संघाते तस्मान्मांसं न भक्षयेत्॥ ७॥
अथ वाक्र्यं पानाः स्वाते तस्मान्मांसं न भक्षयेत्॥ ७॥

यद्यनमांसं दूसर्व औं जीवो पुणरि । एवशब्दो निर्दारणार्थः । यद्यजी-पशरीरं तत्स्य सं भव पशरीरं तत्स्य सं भव भारता क्षेत्र कर्ष कर्ष कर्ष कर्ष विश्वास्थित । वृक्षा-दीनां जीवशर्थः । मत्याभी क्षं कर्ष कर्ष अथवैष धर्मो विष्ठां मक्षयन्त्यिप नमनीया।
.तर्हि किं बध्यते दुद्यते ताड्यते दीर्घदण्डेन॥

#### अन्यच---

मांसं जीवशरीरं जीवशरीरं भवेज वा मांसं। यद्विक्यो वृक्षो वृक्षस्तु भवेज वा निम्बः॥ ८॥ आम्रादौ व्यभिचारात्।

कश्चिदाहेति यत्सर्वं धान्यपुष्पफलादिकं । मांसात्मकं न तत्किं स्याजीवाङ्गत्वप्रसंगतः ॥ ९ ॥ तद्युक्तमित्याह—

> जीवत्वेन हि तुल्या वै यद्यप्येते भवन्तु ते। स्रीत्वे सति यथा माता अभक्षं यंगमं तथा ? ॥ १०॥ यद्वद्गरुडः पक्षी पक्षी न तु एव सर्वगरुडोऽस्ति । रामैव चास्ति माता माता न तु सार्विका रामा ॥ ११ ॥ शुद्धं दुग्धं न गोमांसं वस्तुवैचित्र्यमीदशं। विषम्ं रत्नमाहेयं विषं च विषदे मतः ॥ १२ ॥ हेयं पछं पय: पेयं समे सत्यपि कारणे। विषद्गोरायुषे पत्रं मूलं तु मृतये स्पृतं ॥ १३ ॥ पंचगव्यं तु तैरिष्टं गोमांसे सपथः कृतः । तित्तजाऽप्युपादेया प्रतिष्ठादिषु रोचना ॥ १४ ॥ इति हेतोर्न वक्तव्यं सादृश्यं मांसधान्ययोः। मांसं निन्दं न ध्यानं स्यात् श्रसिद्धेयं श्रुतिर्जनैः ॥ १५ ॥ आगोपालादि यत्सिद्धं धान्यं मांसं पृथक् पृथक् । धान्यमानयमित्युक्ते न कश्चिन्मांसमान्येत् ॥ १६॥ व्राह्मणादिभिः धान्यमासं एकं जइ भाणियें (?) स्थावरा जंगमाश्चेव द्विधा ज़ीईए प्रकृतिहर जंगमेषु भवेन्मांसं फर्छः मांसिमिन्द्रियसम्पूर्णं सप्र यो नरो सक्षयेनमार्सि। जीववधर्भ

१ जम्मा ख। २ पिटिजई खा

सुरही लोयस्सग्गे वक्खाणइ एस देवि पचक्खा। सन्वे देवा अंगे इमिए णिवसंति णियमेण ॥ ५२ ॥ सुरभि: लोकस्याग्रे कथ्यते एपा देवी प्रत्यक्षा। सर्वे देवा अंगे अस्या निवसन्ति नियमेन ॥ पुणरिव गोसवजण्णे मंसं भक्खंति सा वि मारित्ता। तस्सेव वहेर्णं फ़ुडं ण मारिया होंति ते देवा ॥ ५३ ॥ पुनरपि गवोत्सत्रयज्ञे मांसं भक्षयन्ति तामपि मारयित्वा । तस्या एव वधेन स्फुटं न मारिता भवन्ति ते देवा: ॥ सोत्तिय गव्बुव्बुढा मंसं भक्खंति रमहि महिलाओ। अपवित्ताई असुद्धा देहच्छिईाई वंदंति ॥ ५४ ॥ श्रोत्रिया गर्वीत्कटा मांसं भक्षयन्ति रमन्ते महिला: । 🧸 अपवित्राणि अशुद्धानि देह्न्छिद्राणि वन्दन्ते ॥ सो सोत्तिओ भणिज्जइ णारीकर्डिसोत्त विज्जओ जेण। जो तु रमणासत्तो ण सोत्तियो सो जडो होई ॥ ५५ ॥ स श्रोत्रियो भण्यते नारीकटिस्त्रोतो वर्जितं येन । यस्तु रमणासक्तों न श्रोत्रियः स जडो भवति ॥ अहवा पसिद्धवयणं सोत्तं णारीण सेवए जेण । णवणीयं णवणहि उद्देड तेण गुसाद्धि गओ जीवो पुणरनिष्णंसा

१ इसाइ का जिओ कयं का का रक्ती वहएण का इ

इति विपरीतं उक्तं भिध्यात्वं पापकारणं विषमं। तेन प्रयुक्तो जीवो नरकगित याति नियमेन ॥ अवि सहइ तत्थ दुक्खं सक्करपहपैमुहणस्यविवरेसु। कह सो सग्गं पावइ णिहय पस् खद्धपलगासो ॥ ५८ ॥ अपि सहते तत्र दुःखं शकराप्रमुखनरकविवरेषु। कथं स स्वर्गः प्राप्तोति निहत्य पशून् खादितपल्प्रासः॥ जइ कहवें तत्थ णिग्गइ उप्पज्जइ पुणु वि तिरियजोणीसु। मारियइ सोत्तिएहिं णित्तांणो पुण वि जर्णं मिम ॥ ५९ ॥ यदि कथमपि ततो निर्गच्छति उत्पद्यते पुनरपि तिर्थग्योनिषु । मार्यते श्रोत्रियै: निस्त्राण: पुनरिप यज्ञे ॥ णियभासाए जंपइ मेमंती कहइ आसि मे रैइयं। एवं वेयविहाणें संपत्तो दुग्गई तेण ॥ ६० ॥ निजभाषायां जल्पति में मे कथयति आसीत् मया रचितं। एवं वेदविधानेन संप्राप्ता दुर्गतिः तेन ॥ इय विलवंतो हम्मइ गलयं मुहनासरंघ रंधिता।

भिक्खयइ सोत्तियेहिं विहिणा वहुवेयवंतेहिं ॥ ६१ ॥

तत्तो ५

१ प्रमुखशब्देन रत्नप्रभावाळुकाप्रभादयो गृह्यन्ते । २ क-ख-पुस्तकद्वयेऽपि इति पाठः । ३ रक्षारहितः । ४ नन्य भारते हुगुगद्दीन्यं न ममाइ मए मे डिटा मित्युक्ते न कश्चिन्मांसमान्येत् ॥ १६॥ यादेश:। अस्माद्ये ईहव्यमः धान्यमासं एकं जइ भाषिये (?) ति। अय दर्शनसाराद्गाथा-युजंगमाश्रेव द्विधा जीह्यः अकीर्तिः सीसो दियसम्पूर्ण सम्ब्रिहि हिरह मैं। विवरी मक्षयेनमार्सी जीववर्षकी इ

इति विलपन् हन्यते गलन्मुखनासिकारन्ध्रं रुद्ध्या । भक्ष्यते श्रोत्रियैः विधिना बहुवेदवद्भिः ।।

इय विवरीयं कहियं मिच्छत्तं पावकारणं विसमं । जो परिहरइ मणुस्सो सो पावइ उत्तमं ठाणं ॥ ६२ ॥

इति विपरीतं कथितं मिध्यात्वं पापकारणं विपमं । यः परिहरति मनुष्यः स प्राप्नोति उत्तमं स्थानं ॥

इति विपरीतिमिथ्यैत्वं प्रथमं ।

एयंतिमच्छिदिही बुद्धो एयंतणयसमालंबी।
एयंतें खणियत्तं मण्णइ जं लोयमज्झिम्म ॥ ६३ ॥
एकान्तिमध्यादृष्टिर्बुद्ध एकान्तनयसमालम्बी।
एकान्तेन क्षणिकत्वं मन्यते यह्योक्तमध्ये॥
जइ खणियत्तो जीवो तिरिहि भवे कस्स कम्मसंबंधो।
संवंध विणा ण घडइ देहम्महणं पुणो तस्स ॥ ६४ ॥
यदि क्षणिको जीवस्तिहि भवेत् कस्य कर्मसम्बन्धः।
सम्बन्धं विना न घटते देहप्रहणं पुनः तस्य ॥
तवयरणं वयधरणं चीवरमहणं च सीसमुंडणयं।
सत्तर्विहित्सा विष्टुक्तान्त्विश वीहतान्त्रम्भवडः॥ ६५ ॥

प्रश्निक के दिन्द्रा स्थित है । अ दिन्त्र अपनित्र के प्रश्निक है है दिन अपनित्र प्रश्निक है है दिन अपनित्र प्रश्निक के स्थान के प्रश्निक के स्थान के प्रश्निक के स्थान के प्रश्निक के स्थान के स्था के स्थान के स

वं क ्रीजिओ कयं का । कि

छत्तं सम्मतं इति

संडय सन्वे ख ।

तपश्चरणं व्रतधारणं चीवरप्रहणं च शिरोमुण्डनं। सप्तहटिकासु भिक्षा क्षणिकत्वे नैवसम्भवति ॥ णाणं जइ खणभंसी कह सो वालत्तववैसियं मुणइ। तह बाहिरगओ संतो कह आवइ पुण वि णियगेहं ॥ ६६॥ ज्ञानं यदि क्षणध्वंसि कथं तत् बालत्वव्यवसितं जानाति । तथा बहिगर्तः सन् कथमागच्छाति पुनरपि निजगृहं ॥ जइ चेयणा अणिचा तो किं चिरजायवाहि संभरइ। वइराइ वि मित्ताइ वि कह जाणइ दिदृमित्ताई ॥ ६७ ॥ यदि चेतना अनित्या तर्हि कथं चिरजातन्याधि स्मरति। वैरिणः अपि मित्राण्यपि कथं जानाति दृष्टमात्रेण ॥ पत्तैपडियं ण दूसइ खाइ पलं पियइ मन्जु णिरलज्जो । इच्छइ सम्मम्ममणं मोक्खम्ममणं च पावेण ॥ ६८ ॥ पात्रपतितं न दूषयति खादयति पछं पिबति मद्यं निर्छजः । इच्छति स्वर्गगमनं मोक्षगमनं च पापेन ॥ असिऊण मंसगासं मज्जं पविऊण गम्मए सग्गं। जई एवं तो सुंडँय पारद्विय चेव गच्छंति ॥ ६९ ॥ अशित्वा मांसग्रासं मद्यं पीत्वा गम्यते स्वर्गे । यद्येवं तर्हि शौण्डाः पार्राईन्साक्षेत्र गुच्छन्ति। इय एयंतिविक्मित्युक्ते न किश्चनमांसमान्येत् ॥ १६ ॥ अण्णाणी व्यक्तः धान्यमासं एकं जह भणियें दें (?) द्विधा जीह्न मंकीर्तिह अज्ञानी द्वयसम्पूर्ण सफ् भक्षयेनमार्सि जीववधके हि मिन्हा १ वलसियं ख पिट्टिजई

णिचाणिचं द्वं सव्वं इह अतिथ लोयमज्झिम ।
पजाएण अणिचं णिचं फुडु होइ द्वेण ॥ ७१ ॥
नित्यमिनत्यं द्वं सर्विमिहास्ति लोकमध्ये ।
पर्यायेणानित्यं नित्यं स्फुटं मवित द्वयेण ॥
इय एयंतं किहयं मिच्छत्तं गरुयपावसंजणयं ।
एत्तो उइढं वोच्छं वेणइयं णाम मिच्छत्तं ॥ ७२ ॥
इति एकान्तं कथितं मिथ्यात्वं गुरुकपापसंजनकं ।
इत ऊर्ध्व वक्ष्ये वैनिथकं नाम मिथ्यात्वं ॥
इत्येकान्तिमथ्यात्वं द्वितीयं।

१श्रस्माद्ये एवंविवः पाठो निश्छायः ख-पुस्तके। अथ-दर्शनसाराद्वाथा-पंचकंसिरिपासणाहितिथे सरयूतीरे पटासनयरथे।
पिहियासवस्स सीसो महासुओ बुद्धकित्तिमुणी ॥ १ ॥
तिमिपूरणासणेण हि अगहियपव्वज्ञओ परिव्महो।
रत्तंवरं धरिता पवट्टियं तेण एयंतं ॥ २ ॥
मंसस्स णिथ जीवो जह फले दुद्धदृहियसकरए।
तम्हा तं वंहितो तं भक्खंतो ण पाविहो ॥ ३ ॥
मजं ण वज्जणिजं द्वद्वं जह जलं तहा एदं।
इय लोए घोसिता पवट्टियं सक्वसावज्जं ॥ ४ ॥
अतिहर्ण कर्मं अण्णो तं मंजुईह सिद्धंतं।
पित्रिप्ति स्वर्णिक देहद्वा म् प्रिप्ति प्रमान्य विकास प्रमान्य प्रमान

वेणइयमिच्छिदिही हवइ फुडं तावसी हु अण्णाणी। णिग्गुणजणम्मि विणओ पउंजमाणी हु गयविवेओ।।७३॥

वैनियकिमध्यादृष्टिः भवति स्फुटं तापसो ह्यज्ञानी । निर्गुणजने विनयं प्रयुज्जमानो हि गतविवेकः ॥

विणयादो इंह मोक्खं किज्जइ पुणु तेणै गहहाईणं । अमुणियगुणागुणेण य विणयं मिच्छत्तणिडयेण ॥ ७४ ॥

विनयत् इह मोक्षः क्रियते पुनस्तेन गर्दभादीनां । अमुनितगुणागुणेन च विनयः मिध्यात्वनटेन ॥

जक्खयणायाईणं दुग्गाखंधाइअण्णदेवाणं । जो णवइ धम्महेउं जो वि य हेउं च सो मिच्छो ॥ ७५ ॥

यक्षनागादीन् दुर्गास्कन्धाद्यन्यदेवान् ।

यो नमति धर्महेतोः योऽपि च हेतुश्च स मिध्यात्वं ॥

पुत्तत्थमाउसत्थं कुणइ जणो देविचंडियाविणयं। मारइ छेलयसत्थं पुर्जंइ कुलाई मज्जेण ॥ ७६॥

मद्यं न वर्जनीयं द्रवद्दव्यं यथा जलं तथतत्।
इति लोके मत्युक्ते न कश्चिन्मांसमानयेत्॥ १६॥
अन्यः मः धान्यमासं एकं जइ भणिये (१)
परिकत्नंगमाश्चेव द्विधा जीवाः प्रकृतिहर्

२ एयंत्तमिच्य द्वयसम्पूर्ण सुष्ट्र ।ह हिर्

पिडिजार संस्थित

े अ**ह** 

पुत्रार्थमायुष्यार्थं करोति जनो देवीचण्डिकाविनयं। मारयति छागसार्थं पूज्यते कुलानि मद्येन ॥ ण वि होइ तत्थ पुण्णं किज्जंति णेकिटरुइसब्भावा । ण य प्रताई दाउं सक्का ते सत्तिहीणा जे ।। ७७ ॥ नापि भवति तत्र पुण्यं कुर्वन्ति निकृष्टरुद्रस्वभावान् । न च पुत्रादि दातुं शक्यास्ते शक्तिहीना ये ॥ जइ ते होंति समत्था कत्थ गया पंडवाइया पुरिसा। कत्थ गया चक्केसा हलहरणारयणा कत्थ ॥ ७८ ॥ यदि ते भवन्ति समर्थाः कुत्र गताः पाण्डवाद्याः पुरुपाः । कुत्र गताश्चक्रेशा हलधरनारायणाः कुत्र ॥ जइ देवय देइ सुयं तो किं रुद्देणें सेविया गउरी। दिव्वं वरिससहस्सं पुत्तत्थं तारयभएण ॥ ७९ ॥ यदि देवो ददाति सुतं तर्हि कि रुद्रेण सेविता गौरी। दिव्यं वर्षसहस्रं पुत्रार्थं तारकभयेन ॥ तह्या सयमेव सुओ हवेइ मिहुणाण रइपउत्ताणं। अण्णाण मुढलोओ वाहिज्जइ धुत्तमणुएहिं ॥ ८० ॥ तस्मात्स्वयमेव सुतो भवेत् मिथुनानां रतिप्रवृत्तानां । नेई ॥८१॥ णवणीय णवणहि उ <sup>। उ</sup> सिंद्धि गओ जीवो पुणरनिष्णंसः ्जिओ कयं क

जइ सव्वदेवयां औ में णुयं रक्खंति पुज्जियाओ य ।
तो किं सो दहवयणो ण रिक्खओ विज्ञसहरू में णें ॥८२॥
यदि सर्वदेवता मनु जं रक्षयन्ति पूजिताश्च ।
तर्हि कि स दश्चवदनो न रिक्षतो विद्यासहरू ण ॥
इय णाउं परमप्पा अद्वारसदोसविज्ञओ देवो ।
पणविज्जइ भत्तीए जह रुक्भइ इच्छियं वत्थुं ॥८३॥
इति ज्ञात्वा परमात्मानं अष्टादशदोपवर्जिता देवः ।
प्रणम्यते भक्त्या येन रुभ्यते इच्छितं वस्तु ॥
वेणइयं मिच्छत्तं किह्यं भव्वाण वज्जणदं तु ।
एत्तो उइदं वोच्छं मिच्छत्तं संसय णाम ॥८४॥
वैनियकं मिध्यात्वं किथतं भव्यानां वर्जनार्थं तु ।
इत ऊर्ध्वं वक्ष्ये मिध्यात्वं संशयं नाम ॥
इति वैनियकमिध्यात्वं तृतीयं।

9 आओ ख। २ मणुयं ख। ३ हिं ख। ४ अस्माद्रेपेऽयं निर्छायः पाठः ख-पुस्तके। दर्शनसारगाथाः—

सन्वेसु य तित्थेसु य वेणइयाणं समुद्रभवो अत्थि।
सजडा मुंडियसीसा सिहिणो णगा। य केई य ॥ १ ॥
दुहे गुणवंते वि य समया भत्ती य सन्वदेवाणं।
णमणं दंडुन्व जणे परिकृत्विकं मोर्सि मुद्देहि ॥ २ ॥
सर्वेषु च तिर्मित्युक्ते न कश्चिन्मांसमान्त्रोत् ॥ १६ ॥
सजटा मुनः धान्यमासं एकं जइ भणिये (१)
दुष्टे गुणागमाश्चेव द्विधा जीवाः मुकीतिः
नमनं द्विवन्मांसं फर्ल हि हिरह में अपा
अत्रैव "तथा द्यसम्पूर्ण सप्त हि हिरह में स्था

-अत्र । तत्रैव विलोक पिष्टिजई स

दयं

संसयिमच्छादिदी णियमा सो होइ जत्थ सग्गंथो । णिगांथी वा सिज्झड् कंबलगहणेण सेवडओ ॥ ८५ ॥ संशयमिथ्याद्दिर्शिन्यमात् स भवति यत्र सग्रन्थः । निर्प्रन्थो वा सिद्धयति कंवलप्रहणेन श्वेतप्रटः ॥ दंडं दुद्धिय चेलं अण्णं सन्वं पि धम्मउवयरणं । मण्णइ मोक्खणिमित्तं गंथे छुद्धो समायरइ ॥ ८६ ॥ दण्डं दुग्धिकं चेलं अन्यत्सर्वमपि धर्मोपकरणं। मन्यते मोक्षनिमितं प्रन्थे लुब्धः समाचरति ॥ इत्थीगिहत्थवग्गे तम्मि भवे चेव अत्थि णिव्वाणं । कवलाहारं च जिणे णिदा तण्हा य संसङ्ओ ॥ ८७ ॥ स्त्रीगृहस्थवर्गे तस्मिन् भवे चैव अस्ति निर्वाणं।. कवलाहारं च जिने निद्रा तृष्णा च संशयित: ॥ जइ सम्गंथो मुक्खं तित्थयरी किं मुएइ णियरज्जं। रयणणिहाणेहि समं किं णिवसड़ णिज्जणे रण्णे ॥ ८८ ॥ यदि सप्रन्थो मोक्षः, तीर्थकरः किं मुंचित निजराज्यं। रत्ननिधानै: समं, किं निवसति निर्जनेऽरण्ये ॥ रयणणिहाणं छंडइ सो किं गिण्हेइ कंत्रली खंडं। इतिया रिल्लाइ पिह्या वार्ष पि जं कि पि ॥ ८९ ॥ पं णवणीयं णवणहि उद्देह शिंधे हैं उ सिद्धि गओ जीवो पुणर्क्तपूर्णसन्तर् 119011 देवं क जिओ कयं क

गृहे गृहे भिक्षां पात्रं गृहीत्वा याचते कि स:। किं तस्य रत्नवृष्टिः गृहे गृहे निपतिता तत्र॥ ण हु एवं जं उत्तं संसयभिच्छत्तरसियचित्तेण। णिग्गंथमोक्खमग्गो किंचणबहिरंतणचएण ॥ ९१ ॥ न हि एवं यदुक्तं संशयमिध्यात्वरिसकचित्तेन। निर्प्रन्थमोक्षमार्गः किचनबाह्यान्तस्यक्तेन॥ जइ तैप्पइ उग्गतवं मासे मासे च पारणं कुणइ। तह वि ण सिन्झइ इत्थी कुच्छियिंह गस्स दोसेण ॥ ९२ ॥ यदि तप्यते उप्रतपः मासे मासे च पारणं करोति । तथापि न सिद्धचति स्त्री कुत्सितर्छिगस्य दोषेण ॥ मायापमायपउरा पडिमासं तेसु होइ पक्खलणं। णिचं जोणिस्साओ दारड्डं णितथ चित्तस्स ॥ ९३॥ मायाप्रमादप्रचुराः प्रतिमासं तासु भवति प्रस्खलनं । नित्यं योनिस्नावः दाढर्यं ? नास्ति चित्तस्य ॥ सुहमापज्जत्ताणं मणुआणं जोणिणाहिकक्खेसु । उपत्ती होइ सया अण्णेसु य तणुपएसेसुँ ॥ ९४ ॥ सूक्ष्मापर्यातानां मन्द्रस्थान्यं मौति दृष्टि दृषेत्र उत्पत्तिर्भव मत्युक्ते न किश्चन्मांसमानृत्येत् ॥ १६॥ धान्यमासं एकं जइ भणियें -- ( ?

१ तवेष्पइ क वेन्मांसं फलं हि हिरह में अपां कायां गतिमार्गणा यसम्पूर्ण सुष्ठ हि हिरह में अपां यसम्पूर्ण सुष्ठ हि हिरह में अपां सम्मू चिंछनस्ते मनुष्ठ क्षयेनमा सिंजीववधकी हिम्हा १ वि कक्षोपस्थान्तरादिवेस प्रिकृत स्थार ण हु अत्थि तेण तेसिं इत्थीणं दुविहसंजमोद्धरणं । संजमधरणेण विणा ण हु मोक्खो तेण जम्मेण ॥ ९५ ॥ न ह्यस्ति तेन तासां स्त्रीणां द्विविधसंयमधारणं । संयमधारणेन विना न हि मोक्षस्तेन जन्मना ॥ अहवा एयं वयणं तेसिं जीवो ण होइ किं जीवो । किं णित्थ णाणदंसण उवओगो चेयणा तस्स ॥ ९६ ॥ अथवा एतद्वचनं तासां जीवो न भवति कि जीवः। किं नास्ति ज्ञानदर्शनं उपयोगः चेतना तस्य ॥ जइ एवं तो इत्थि धीवरिकल्लालिवेसआईणं । सन्वेसिमित्थ जीवो सयलाओ तरिहि सिज्झंति ॥ ९७ ॥ यद्येवं तर्हि स्त्री धीवरीकल्लारिकावेश्यादीनां । सर्वासामस्ति जीवो सकलास्तर्हि सिद्धयन्ति ॥ तम्हा इत्थीर्पेज्जय पडुच जीवस्स पयडिदोसेण । जाओ अभव्वकालो तम्हा तेसिं ण णिव्वाणं ॥ ९८ ॥ तस्मात्स्त्रीपर्यायं प्रतीत्य जीवस्य प्रकृतिदोपेण । जात: अभव्यकाल: तस्मात्तासां न निर्वाणं ॥ अइउत्तमसंहणणी उत्तमपुरिसो कुलग्गओ संतो । य होइ ज़ैंग्गो णिगंथो धरियजिणिलंगो ॥ ९९॥

किसिरिश्तास्थलके हेहिला के दिन जा किसी पात्रणीय णवणहि उद्देश णिये का उसिद्धि गओ जीवो पुणरिन्गणसारिहा देने का जिओ क्यं का

अत्युत्तमसंहनन उत्तमपुरुषः कुलगतः सन्। मोक्षस्य भवति योग्यो निर्प्रन्थो घृतजिनिर्छगः॥ गिहालिंगे वहंतो गिहत्थवावारगहियतियजोओ । अहरउदारूढो मोक्खं ण लहेड कुलजो वि ॥ १०० ॥ गृहस्थिलिगे वर्तमानः गृहस्थन्यापारगृहीतित्रियोगः। आर्तरीद्रारूढः मोक्षं न लभते कुलजोऽपि ॥ वज्झव्मंतरगंथे वहंतो इंदियत्थपरिकलिओ। जइ वि हु दंसणवंतो तहा वि ण सिज्झेइ तम्मि भवे।।१०१॥ बाह्याभ्यन्तरग्रन्थे वर्तमानः इन्द्रियार्थपरिकालितः। यद्यपि हि दर्शनवान् तथापि न सिद्धयति तस्मिन् भवे ॥ जइ गिहवंतो सिज्झइ अगहियणिग्गंथिलंगसग्गंथो। तो किं सो तित्थयरो णिस्संगो तवइ एगागी ॥ १०२ ॥ यदि गृहवान् सिद्धयति अगृहीतनिर्प्रन्थितसप्रन्थः। तर्हि किं स तीर्थकरों नि:संगस्तपति एकाकी ॥ . केवल भुत्ती अरुहे कहिया जा सेवडेण तहिं तेण। सा णितथ तस्स णूणं णिहयमणोपरमजोईणं ।। १०३॥ कवलमुक्तिः अहीत कथिता या श्वेतपटेन तस्मिन् तेन। सा नास्ति तस्य नूनं निह्तमनः परमयोगिनः ॥ गुत्तित्तयर्भुत्तर्भात्यक्ते न कश्चिन्मांसमानुसेत् ॥ १६ ॥ भाविदियमुकः धान्यमासं एकं जइ भणियें -(?) गुप्तित्रययुगमाश्चेव द्विधा जीहुः प्रकृति भावेन्द्रिर क्षयेनमार् सीजीववधकी इ मिचना १ एयाई ख। चेतनालक्षणस्य ।

रेट्टिजड

झाणेण तेण तस्स हु जीवमणैस्साणसमरसीयरणं । समरसभावेण पुणो संवित्ती होइ णियमेण ॥ १०५ ॥ ध्यानेन तेन तस्य हि जीवमनआणसमरसीकरणं । समरसभावेन पुन संवित्तिः भवति नियमेन ॥ संवित्तीए वि तहा तण्हा णिद्दा य छुहा य तस्स णस्संति । णहेसु तेसु पुरिसो खवयस्सेणि समारुहइ ॥ १०६ ॥ संवित्तावि तथा तृष्णा निद्रा क्षुघा च तस्य नश्यन्ति । नष्टेषु तेषु पुरुपः क्षपकश्रेणि समारोहति ॥ खवएसु य आरूढो णिदाईकारणं तु जो मोहो । जाइ खयं णिस्सेसो तक्खीणे केवलं णाणं ॥ १०७॥ क्षपकेषु च आरूढो निद्रादिकारणं तु यो मोह:। याति क्षयं नि:शेपं: तत्क्षये केवछं ज्ञानं॥ तं पुण केवलणाणं दसदृदोसाण हवइ णासम्मि । ते दोसा पुण तस्स हु छुहाइया णत्थि केवलिणो ॥१०८॥ तत्पुनः केवलज्ञानं दशाष्टदोपाणां भवति नारो । ते दोषाः पुनस्तस्य हि क्षुधादिका न सन्ति केवलिनः ॥ जइ संति तस्स दोसा केत्तियमित्ता छुहाँइ जे भणिया। ्रालुपुरा अहवा विहिलो हु सो अहवा ॥ १०९॥ पुष्ता ये भणिताः। र्पे णवणीय णवणहि उद्देश गिर्ध ाउ सिद्धि गओ जीवो पुणरनिगणसान रहेवं क े जिओ कयं का

नोकर्मकर्माहारौ कवलाहारश्च लेपाहारश्च। ओजो मनोऽपि च क्रमशः आहारः षड्डिघो ज्ञेयः॥ णोकम्मकम्महारो जीवाणं होड् चउगड्गयाणं। कवलाहारो णरपसु रुक्खेसु य लेप्पमाहारो ॥ १११ ॥ नोक्समक्मीहारौ जीवानां भवतः चतुर्गतिगतानां। कवलाहारो नरपशूनां वृक्षेषु च लेपाहारः॥ पक्खीणुज्जाहारो अंडयमज्झेसु वद्दमाणाणं । देवेसु मणाहारो चडिवहो णितथ केवलिणो ।। ११२ ॥ पक्षिणामोज-आहार: अण्डमध्येषु वर्तमानानां। देवेषु मन-आहार: चतुर्विधो नास्ति केवलिन: ॥ णोकम्मकम्महारो उवयारेण तस्स आयमे भणिओ । ण हु णिच्छएण सो वि हु स वीयराओ परो जम्हा ॥११३॥ नोकर्मकर्माहारौ उपचारेण तस्यागमे भणितौ । न हि निश्चयेन सो पि हि स वीतरागः परो यस्मात्॥ जो जेमइ सो सोवैइ सुत्तो अण्णे वि विसयमणुहवइ। विसए अणुहवमाणो स वीयराओ कहं णाँणी ॥ ११४॥ यो जेमति स रविपिति सुप्तो अन्यानिप विपयाननुभवति । विषयाननुभवमानः स्तान्य मासः कृष्ं ह्याकी मत्युक्ते न कश्चिन्मांसमान्येत् ॥ १६॥ तम्हा कवल न्यमासं एकं जइ भणियें —( ? ) मण्णंति य श्रेव द्विधा जीहरः मक्तिर्तिह तस्मात्क

१ से क। २ न

मन्यन्ते

अणां जं इय उत्तं संसयमिच्छत्तकलियभावेण । अम्हंचि थविरकप्पो कंवलगहणेण ण हु दोसो ॥ ११६ ॥ अन्यद्यदित्युक्तं संशयमिथ्यात्वकालितभावेन । अस्माकं स्थविरकस्पः कम्बलग्रहणेन न हि दोषः॥ कंवलि वत्यं दुद्धिय दंडं कणयं च रयणभंडाइं। सम्मम्मणणिमित्तं मोक्खस्स य होइ णिब्मंतं ॥ ११७ ॥ कम्बलं वस्त्रं दुग्धिकं दण्डं कनकं च रत्नभाण्डादीनि । स्वर्गगमननिभित्तं मोक्षस्य च भवति निर्भान्तं । ण उं होइ थविरकप्पो गिहत्थकप्पो हवेइ फुडु एसो । इय सो े धुत्तेहिं कओ थविरकप्पस्स भग्गेहिं ॥ ११८॥ न ऊ भवति स्थविरकल्पो गृहस्थकल्पो भवति स्फुटमेष:। इति धूर्तैः कृतः स्थविरकल्पस्य भग्नैः॥ दुविहो जिणेहिं कहिओ जिणकप्पो तह य थविरकप्पो य। सो जिणकपो उत्ती उत्तमसंहणणधारिस्स ॥ ११९ ॥ द्विविधो जिनै: कथितो जिनकल्पस्तथा च स्थविरकल्पश्च। स जिनकल्प उक्त उत्तमसंहननधारिणः ॥ 11 270 11 णवणीय णवणहि उन्हेड उसिद्धि गओ जीवो पुणरित्रणसा

विक जिओ कयं का . . का

जलवरिसणवा याई गमणे भग्गे य जम्म छम्मासं। अच्छंति णिराहारा काओसग्गेण छम्मासं ॥ १२१ ॥ जलवर्षायां जातायां गमने भग्ने च यावत् षण्मासं । तिष्टन्ति निराहाराः कायोत्सर्गेण षण्मासं ॥ एयारसंगधारी एआई धम्मसुकझाणी य। चत्तांसेसकसाया मोणवई कंदरावासी ॥ १२२ ॥ एकादशांगधारिणः एते धर्म्यशुक्रध्यानिनश्च । त्यक्ताशेषकषायाः मौनव्रताः कन्दरावासिनः ॥ बहिरंतरगंथचुवा णिण्णेहा णिप्पिहा य जङ्बङ्णो । जिण इव विहरंति सया ते जिणकप्पे ठिया सवणा ॥१२३॥ बाह्याभ्यन्तरप्रन्थच्युता नि:स्नेहा निस्पृहाश्च यतिपतयः । जिना इव विहरन्ति सदा ते जिनकर्षे स्थिताः श्रमणाः ॥ थविरकप्पो वि कहिओ अणयाराणं जिणेण सो एसो । पंचचेलचाओ अकिंचणत्तं च पडिलिहणं ॥ १२४ ॥ स्थविरकल्पोऽपि कथितः अनगाराणां जिनेन स एपः ॥ पंचचेलत्यागोऽभिंचनत्वं च प्रतिलेखनं ॥ पंचमहव्वयधरणं ठिदिभोगुण एयभत्त कर्पज् भत्तिभरेण युन्त्युक्ते न किश्चनमांसमानुस्ते ॥ १६॥ : धान्यमासं एकं जइ भणिये (?) १ समिया. ख साक्षेत्र द्विधा जीहाः अक्रीर्तिः

क्षयेनमार्सी जीववधकी इ मिन्ना १ व

जत्थेदे

पंचमहाव्रतधारणं स्थितिभोजनं एकभक्तं करपात्रम् । भाक्तिभरेण च दत्तं काळे च अयाचना भिक्षा॥ दुविहतवे उज्जमणं छिन्वहआवासएहिं अणवरयं । खिदिसयणं सिरलोञो जिणवरपडिरूवपडिगहणं ॥१२६॥ द्विविधतपसि उद्यमनं पङ्किधावश्यकैः अनवरतं । क्षितिशयनं शिरोलोचः जिनवरप्रतिरूपप्रतिग्रहणं ॥ संहणणस्स गुणेण य दुस्समकालस्स तवपहावेण। पुरणयरगामवासी थविरे कप्पे ठिया जाया ॥ १२७ ॥ संहननस्य गुणेन च दुःपमाकालस्य तपःप्रभावेन। पुरनगरप्रामवासिनः स्थविरे कल्पे स्थिता जाताः ॥ उवयरणं तं गहियं जेण ण भंगो हवेइ चरियस्स । गहिंग पुत्थयदाणं जोग्गं जस्स तं तेण ॥ १२८ ॥ उपकरणं तद्गृहीतं येन न भंगो भवति चर्यायाः। गृहीतं पुस्तकदानं योग्यं यस्य तत्तेन ॥ समुदाएण विहारो धम्मस्स पहावणं ससत्तीए। भवियाण धम्मसवणं सिस्साण य पालणं गहणं ॥ १२९ ॥ समुदायेन विहारो धर्मस्य प्रभावनं स्वशक्त्या। नां च पालनं प्रहणं ॥ या ॥१३०॥ पं णचणीयं णवणीहैं-ाउ सिद्धि गओ जीवो पुणरनिष्णंस जिओ कयं क

वर्षसहस्रेण पुरा यत्कर्म हन्यते तेन कायेन। तत्संप्रति वर्षेण हि निर्जरयति हीनसंहननेन ॥ एवं दुविहो कप्पो परमजिणंदेहिं अक्खिओ णूणं। अण्णो पासंडिकओ गिहकप्पो गंथपरिकलिओ ॥ १३२॥ एवं द्विविधः कल्पः परमजिनैः कथितो नृनं। अन्यः पाषण्डिकृतो गृहस्थकल्पो प्रन्थपरिकलितः॥ दुद्धरतवस्स भग्गा परिसहविसएहिं पीडिया जे य। जो गिहकपो लोए स थविकरकपो कओ तेहिं॥१३३॥ दुर्धरतपसः भग्नाः परीपहविषयैः पीडिता ये च। यो गृहकल्पो लोके स स्थाविरकल्पः कृतः तै: ॥ णिग्गंथो जिणवसहो णिग्गंथं पवयणं कयं तेण। तस्साणुमग्गलग्गा सन्वे णिग्गंथमहरिसिणो ॥ १३४॥ निर्प्रन्थो जिनवृपमो निर्प्रन्थं प्रवचनं कृतं तेन । तस्यानुमार्गल्याः सर्वे निर्श्रन्थमहर्पयः ॥ जे पुण भूसियगंथा दूसियणिग्गंथिलंगवयभद्दा । तेहिं सगंथं लिंगं पीयडियं तित्थणाहस्स ॥ १३५ ॥ ये पुनर्भूपितग्रन्थाः दूपितनिर्प्रन्थिलगत्रतभ्रष्टाः। तै: सप्रन्थं छिंगं प्रकटितं तीर्थनाथ जं जं संयम्भत्यक्ते न किश्वनमांसमानसेत् ॥ १६॥ लीए वक् धान्यमासं एकं जइ भणियें -(?) ामाश्चेव द्विधा जीहरः प्रकी १ जेहिं ख इदं गाथासूत्रमु क्षयेनमार्श्सी जीववधर्व

यत् यत् रवयमाचरितं तत्तत् निरागमेनालीकेन । लोके न्याख्याय अज्ञानिनो वंचितास्तै ॥:

छत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । सोरहे उप्पण्णो सेवडसंघो हु वलहीए ॥ १३७ ॥

षट्त्रिशति वर्षशते विक्रमराजस्य मरणप्राप्तस्य । सौराष्ट्रे उत्पन्नः श्वेतपटसंघो हि वल्लभीके ॥

आसि उज्जेणिणयरे आयरिओ भद्वाहु णामेण । जाणिय सुणिमित्तधरो भणिओ संघो णिओ तेण ॥ १३८॥

आसीदुज्जयिनीनगरे आचार्यः भद्रबाहुः नाम्ना । क्रांत्वा सुनिमित्तघरः भणितः संघो निजस्तेन ॥

होहइ इह दुव्भिक्खं बारहवरसाणि जाम पुण्णाणि। देसंतराइ गच्छह णियणियसंघेण संजुत्ता ॥ १३९॥

भविष्यतीह दुर्भिक्षं द्वादशवर्षाणि यावत्यूर्णानि । देशान्तराणि गर्च्छत निजनिजसंघेन संयुक्ताः ॥ सोऊण इमं वयणं णाणादेसेहिं गणहरा सन्वे । णियणियसंघपउत्ता विहरीआ जत्य सुब्भिक्सं ॥ १४०

पर्व निवासी गुणधाः सर्व ।

एवं राज्यां निवासी हैं दिल्ला के दिल्ला के प्रिकासी १५२ ॥

वर्ग मिसी प्राचित्रीय जावणाई उन्ने जिल्ला के स्वास के स्वास

रवं कर्म जिओ कयं क

तत्थ वि गयस्स जायं दुन्मिक्खं दारुणं महाधीरं। जत्थ वियारिय उयरं खद्धो रंकेहि कुर्रेत्ति ॥ १४२ ॥ तत्रापि गतस्य जातं दुर्भिक्षं दारुणं महाघोरं। यत्र विदार्योदरं मक्षितः रंकैः क्रूर इति ॥ तं लहिऊण णिमित्तं गहियं सन्वेहि कंवली दंडं। दुद्धियपत्तं च तहा पावरणं सेयवत्थं च ॥ १४३ ॥ तल्लव्या निमित्तं गृहीतं सर्वै: कम्बलं दण्डं । दुग्धिकपात्रं च तथा प्रावरणं खेतवस्त्रं च ॥ चत्तं रिसिआयरणं गहिया भिक्खा य दीणवित्तीए। उवविसिय जाइऊणं भुत्तं वसहीसु इच्छाए ॥ १४४ ॥ त्यक्तं ऋष्याचरणं गृहीता भिक्षा च दीनवृत्या। उपविस्य याचयित्वा भुक्तं वसतिष्विच्छया ॥ एवं वट्टंताणं कित्तियकालम्मि चावि परियलिए। संजायं सुविभक्खं जंपइ ता संतिआइरिओ ॥ १८५ ॥ एवं वर्तमानानां कियत्काले चापि परिचलिते 📝 संजातं सभिक्षं जल्पति तान शान्त्याचार्यः ।

तद्वचनं श्रुत्वा उक्तं शिष्येन तत्र प्रथमेन। कः शक्तोति धर्तु एतदतिदुर्धराचरणं ॥ उववासो य अलाभे अण्णे दुसहाई अंतरायाई । एकद्वाणमचेलं अज्जायण वंभचेरं च ॥ १४८ ॥ उपवासं चालाभे अन्यानि दुःसहानि अन्तरायाणि । एकस्थानमचेलं अयाचनं ब्रह्मचर्ये च ॥ भूमीसयणं लोचो वेवेमासेहिं असहणिज्जो हु । वावीसपरीसयाइं असहणिज्जाइं णिचं पि ॥ १४९ ॥ भूमिशयनं लोचो द्विद्विमासेन असहनीयो हि । द्वाविदातिपरीपहा असहनीया नित्यमपि॥ जं पुण संपइ गहियं एयं अम्हेहि किं पि आयरणं।. इह लोए सुक्खयरं ण छंडिमो हुँ दुस्समे काले ॥ १५० ॥ यत्पुनः सम्प्रति गृहीतं एतत् अस्माभिः किमप्याचरणं । इह लोके सुखकरं न त्यजामो हि दु:षमे काले॥ ता संतिणा पउत्तं चरियपभद्देहिं जीवियं लोए। एयं ण हु सुंदरयं दूसणयं जइणमग्गस्स ॥ १५१ ॥ तावत् शान्तिना प्रोक्तं चारित्रभ्रष्टानां जीवितं लोके। १५२॥ णवणीयं णवणीह् उन्हेंड णिन्त उ सिद्धि गओ जीवो पुणरिक्यणसारि

न्द्रें करी जिओ क्यं का

ता रूसिऊण पहओ सीसे सीसेण दीहदंडेण । थिवरो घाएण मुओ जाओ सो विंतरो देवो ॥ १५३ ॥

तावत् रुपित्वा प्रहतः शिरिस शिष्येण दीर्घदण्डेन । स्थिवरो घातेन मृतः जातः स न्यन्तरो देवः ॥

इयरो संघाहिनई प्याडिय पासंड सेवडो जाओ। अक्खइ लोए धम्मं सम्मंथे अतिथ णिन्नाणं ॥ १५४॥

इतरः संघाधिपतिः प्रकट्य पाषंडं खेतपटो जातः। कथयति लोके धर्मे सप्रन्थेऽस्ति निर्वाणं॥

सत्थाइं विरइयाइं णियणियपासंडगहियसरिसाइं । वक्खाणिऊण लोए पवित्तिओ तारिसायरणो ॥ १५५ ॥

शास्त्राणि विरचितानि निजनिजपापण्डगृहीतसदशानि । ज्याख्याय छोके प्रवर्तितं तादशाचरणं ॥

णिगंथं दूसित्ता णिंदित्ता अप्पणं पसंसित्ता। जीवेइ मूढलोए कयमायं गहिय बहुदन्वं ॥ १५६॥

निर्भन्थं दूषितवा निन्दित्वा आत्मानं प्रशस्य। जीवति मूढलोके कृतमायं गहीत्वा बहुद्रव्यं॥ इयरो विंतरदेवो संती लग्गो उवदवं काउं। जंपइ मा मिच्छत्तं गच्छहं लहिऊण जिणधम्मं ॥ १५७॥ इतरो व्यन्तरदेव: शान्ति: लग्न: उपदवं कर्तुं । जल्पति मा मिथ्यात्वं गच्छत छव्ध्वा जिनधर्मे ॥ भीएहिं तस्स पुआ अद्दविहा सयलद्व्यसंपुण्णा । जा जिणचंदें रइया सा अज्ज वि दिण्णिया तस्स ॥१५८॥ भीतेन तस्य पूजा अष्टिवधा सकलद्रव्यसम्पूर्णा । या जिनचंद्रेण रचिता सा अदापि दीयते तस्मै ॥ अज्ज वि सा वलिपूया पढमयरं दिंति तस्स णामेण । सो कुलदेवो उत्तो सेवडसंघरस पुज्जो सी ॥ १५९ ॥ अद्यापि सा वलिपूजा प्रथमतरं दीयते तस्य नाम्ना। स कुलदेव उक्तः श्वेतपटसंघस्य पूज्यः सः॥ इय उप्पत्ती कहिया सेवडयाणं च मग्गभद्दाणं। एतो उड्डं वोच्छं णिसुणह अण्णाणिमच्छत्तं ॥ १६० ॥ एपा उत्तपत्तिः कथिता श्वेतपटानां च मार्गभ्रष्टानां । इत ऊर्ध्व वक्ष्ये निःशृणुत अज्ञानमिध्यात्वं ॥ इति संशयमिथ्यात्वं चतुर्थ ।

भवणे क।

मसयरपूरणरिसिणो उप्पण्णो पासणाहतित्थम्मि । सिरिवीरसमवसरणे अगहियञ्जणिणा णियत्तेण ।। १६१ ॥ मस्करिपूरणऋषिरूपनः पार्श्वनाथर्तार्थे । श्रीवीरसमवशरणे अगृहीतध्वनिना निर्वृत्तेन॥ बहिणिग्गएण उत्तं मज्झं एयारसंगधारिस्स । णिग्गइ झणी ण अरुँहो विणिग्गैया सा ससीसस्स ॥१६२॥ बहिर्निर्गतेन उक्तं महां एकादशांगधारिणे। निर्गच्छति ध्वनि न अर्हन् विनिर्गता सा स्वशिष्याय॥ ण मुणइ जिणकहियसुयं संपइ दिक्खा य गहिय गीयमओ। विष्पो वेयब्भासी तम्हा मोक्खं ण णाणाओ ।। १६३ ।। न जानाति जिनकाथितं श्रुतं संप्रति दीक्षां च गृहीतः गौतमः। विप्रो वेदभाषी तस्मान्मोक्षो न ज्ञानतः॥ अण्णाणाओ मोक्खं एवं लोयाण पयडमाणो हु। देवो ण औरिथ कोई सुण्णं झाएहें इच्छाए ॥ १६४ ॥ अज्ञानतो मोक्ष एवं छोकान् प्रकटमानो हि । देवो नास्ति कश्चिच्छून्यं ध्यायत इच्छया॥ एवं पंचवंयारं मिच्छत्तं सुगाईणिवारणयं । दुक्खसहस्सावासं प्रदिहरियां सं-्पयत्तेण ॥ १८ धान्यमासं एकं जइ भणियें मिच्छत्तेण भमिओ दु येनमार्द्रसी जीववधक डि १ हे ख। २

मिथ्यात्वेनाच्छन्नोऽनादिकालं चतुर्गतिभुवने । भ्रमितो दुःखाकान्तो जीवो देहान् गृह्वन् ॥ एइंदियाइंपहुइ जावय पंचक्खविविहजोणीसु । भमिहइ भविस्सयाले पुणरवि मिच्छत्तपच्छइओ ॥१६७॥ एकान्द्रियप्रभृतिषु यावत्पंचाक्षविविधयोनिषु । भ्रमिष्यति भविष्यत्काले पुनरिप मिध्यात्वप्रच्छादितः॥ अहरउदारूढो विसमे काऊण विविह्पावाई। अवियाणंतो धम्मं उप्पज्जइ तिरियणरएसु ॥ १६८ ॥ आर्तरीदारूढो विपमानि कृत्वा विवधपापानि । अजानानः धर्मे उत्पद्यते तिर्यद्भरकेषु ॥ अहवा जह कहव पुणी पावइ मणुयत्तणं च संसारे। जुअंसमिला संजोए लहइ ण:देसो कुलं आऊ ॥ १६९ ॥ अथवा यथा कथमपि पुन: प्राप्तोति मनुष्यत्वं च संसारे । ····संयोगे लमते न देशं कुलं आयु: ॥ पउरं आरोयत्तं इंदियपुण्णत्तणं च जोव्विणयं । सुंदररूवं लच्छी अच्छइ दुक्खेण तप्पंतो ॥ १७०॥ प्रचुरमारोग्यत्वं इद्रियपूर्णत्वं च यौवनं । ॥ १७१ ॥ न प्राप्तोति । पं णवणीयं णवणीह अ <sup>ाउ</sup> सिद्धि गओ जीवो पुणर्क्तुणस ्जिओ कयं का

कउलायरिओ अक्खइ अतिथ ण जीवो हु कस्स तं पातं।
पुण्णं वा कस्स भवे को गच्छइ णरयसग्गं वा ॥ १७२ ॥
कौलाचार्यः कथयति अस्ति न जीवो हि कस्य तत्पापं।
पुण्यं वा कस्य भवेत् को गच्छिति नरकस्वर्गे वा ॥ अ
जह गुडधादइजोए पिठरे जाएइ मिजिरासत्ती।
तह पंचभूयजोए चेयणसत्ती समुब्भवइ ॥ १७३ ॥
यथा गुडधातकीयोगे पिठरे जायते मिदराशिकः।
तथा पंचभूतयोगे चेतनाशिकः समुद्भवित ॥
गब्भाईमरणंतं जीवो अत्थिति तं पुणो मरणं।
पंचभूयाणणासे पच्छा जीवत्तणं णित्थ ॥ १७४ ॥
गर्भादिमरणान्तं जीवोऽस्तीति तस्य पुनः मरणं।
पंचभूतानां नाशे पश्चाज्ञीवत्वं नास्ति ॥

उक्तं च---

देहात्मिका देहकार्या देहस्य च गुणो मितः।
मतत्रयमिहाश्चित्य जीवाभावो विश्वीयते ॥ १ ॥
तम्हा इंदियसुक्यं भुंजिज्जइ अप्पणाइं इच्छाए ।
खज्जइ पिज्जइ मर्ज्जं मंसं सेविज्जइ परमहिलाए ॥ १७५॥
तस्मादिन्द्रयू देकश्चिन्मांसमान्यदे
खाद्यतां प्रान्यमासं एकं जइ भणिये ।
जो इंदियाश्चेव द्विधा जीवाः मकीर्तिः

सो अप्पानमपूर्ण सम्बं हि हि है से सम्बं । १ व

व अस्मादम् जाई से रि

य इन्द्रियाणि दण्डयति त्रिपयान् परिहरति क्षपयति निजदेहं । स आत्मानं वज्जयति गृहीतो भूतैः दुर्वुद्धिः ॥

उक्तं च---

यावज्जीवेत् सुखं जीवेद गं कृत्वा घृतं पिवेत् । भरमीभूतस्य कायस्य पुनरागमनं कृतः ॥ १ ॥ इति चार्वाकमिथ्यात्वम् ।

संखो पुणु मणइ इयं जीवो अत्थित्ति किरियपरिहीणो। देहम्मि णिवसमाणो ण लिप्पए पुण्णपावेहिं । १७७ ॥ सांख्यः पुनः भणति एवं जीवोऽस्तीति क्रियापरिहीनः । देहे निवसमानो न लिप्यते पुण्यपापै: ॥ छिज्जइ भिज्जइ पयडी पयडी परिभमइ दीहसंसारे। पयडी करेइ कम्मं पयडी भ्रंजेइ सुहदुक्खं ॥ १७८ ॥ छिचते भिचते प्रकृतिः प्रकृतिः परिभ्रमति दीर्घसंसारे। प्रकृतिः करोति कर्म प्रकृतिः भुनिक सुखदुःखं ॥ जीवो सया अकत्ता भुत्ता ण हु होइ पुण्णपावस्य । इयं पंच<u>ित्रात लोग ग</u>हिया वहिणी सभूया वि ॥ १७९ ॥ गतिराध गतियं छोके देख भं णवणीय णवणहि ाउँ सिद्धि गओ जीवो प्रणर्कीपण

्रजिओ कयं क।

एते विषयासकाः कडुमत्ताश्च जीवदयारहिताः। परित्रयधनहरणरता अगृहीतधर्मा दुराचाराः॥ ण मुणंति सयं धम्मं अमुणियतच्चत्थयारपब्भद्दा । पउरकसाया माई कह अण्णेसिं फुंड विंति ॥ १८१॥ न जानन्ति स्त्रयं धर्मे अमुनिततत्वार्थाचारप्रभृष्टाः प्रचुरकषाया मायाविनः कथं अन्यान् स्फुटं ब्रवन्ति ॥ रंडा मुंडा यंडी सुंडी दिक्खिदा धम्मदारा सीसे कंता क्रामासत्ता कामिया सा वियारों। मज्जं मंसं मिद्दं भक्खं भिक्षयं जीवसोकैखं च । कउले धम्मे विसये रम्मे तं जि हो सग्गमान्यं।।१८२॥ रंडा मुण्डा स्थण्डी शौडी दीक्षिता धर्मदाराः शिष्या कान्ता कामासक्ता कामिता सा विकारा। मद्यं मासं मिष्टं भक्ष्यं भिक्षतं जीवसुखं च। कपिले धर्मे तिपये रम्ये तेनैव भवतः ? स्वर्गमोक्षौ ॥ रत्तामत्ता कंताँसत्ता द्सियाधम्ममग्गा दुद्दा कट्टा धिटा झुटा णिदि जोमोक्खमग्गा। अक्षे सुक्षे अग्गे दुक्षे णिन्मरं द्विणाचित्र

ग्ले सुक्खे अग्गे दुक्खे णिब्मर दिण्णाच्य णेरइयाणं कार्स एकं जइ भणिये प्रेंक रक्तमत्त्र के हिथा जीहाः मुक्कीर्जित् तसं फलं हिहा सुरह मार्थ

१ चंडी ख

ख। पकामा खार्स स्वार्थ

सावध

आक्षे सुखे अप्रे दुःखे निर्मान्तं दत्तचित्ताः

नारकाणां दु:खस्थानं तस्य शिष्याः प्रोक्ताः ॥

मज्जे धम्मो मंसे धम्मो जीवहिसाई धम्मो। राई देवो दोसी देवो माया सुण्णं पि देवो

रत्तामत्ता कंतासत्ता जे गुरु ते वि य पुज्जा

हाहा कहं णहो लोंओ अहमहं कुणंतो ॥ १८४ ॥

मद्ये धर्मी मांसे धर्मी जीवहिंसायां धर्मः। रागी देवो दोपी देवो माया शून्यमपि देव: ।

रक्तमत्ताः कान्तासक्ता ये गुरवस्ते ऽपि च पूज्याः

हाहा कएं नएो लोक: अट्टमट्टं कुर्वन् ॥

धूयमायरिवहिणि अर्णेणावि पुत्तित्थिणि । आयति य वासवयणुपयहे वि विष्पे ।

जह रिमयकामाउरेण वेयगव्वे उपपणाद्षे ॥ वंभणि-छिंपिणि-डोंवि-नडिय-वरुडि-रुक्तइ-चम्मारि।

कवले समइ समागॅमइ तैंह अत्ति य परणाँरि ॥१८५॥ दुहितामातृभगिन्य अन्या अपि पुत्रार्थिनी ।

आयाति च व्यासवचनं प्रकटयति विप्रेण ।

यथा रामिता कामातुरेण वेदगर्वेणोत्पन्नदर्पेण ॥

परनारी ॥

र णवणीय णवध्हें. णि समागइ य । ६ य. यसेद्धि गओ जीवो पुणरासुणसः है

्जिओ कयं क है

अण्णाणधम्मलग्गो जीवो दुक्खाण पूरिओ होइ। चउगइ गईहिं णिवडइ संसारे भिमिहि हिंडती ।। १८६ ॥ अज्ञानधर्मल्यो जीवो दु:खानां पूरितो भवति। चतुर्गतौ गतिभिः निपतित संसारे भ्रमति हिण्डन् ॥ जह पाहाणतरंडें लग्गो पुरिसो हु तीरणीतोए। बुड्डइ विगयाथारो णिवडेइ महण्णवावत्ते ॥ १८७॥ यथा पाषाणतरण्डे लग्नः पुरुषो हि तीरणीतोये । ब्रडति विगताधारः निपतति महार्णवावर्ते ॥ कुच्छियगुरुकयसेवा विविहावइपउरदुक्खआवत्ते । तह य णिमज्जइ पुरिसो संसारमहोवही भीमे ॥ १८८ ॥ कुत्सितगुरुकतसेवा विविधातिप्रचुरदुःखावर्ते । तथा च निमज्जित पुरुप: संसारमहोदधौ भीमे ॥ चयभद्रकुंठरुदेहिं णिदुरणिकिद्रदुद्रचिद्देहिं । अप्पाणं णासित्ता अण्णो वि य णासिओ लोगो ॥ १८९ ॥ व्रतभ्रष्टकुंठरुद्रैः निष्ठुरनिकृष्टदुष्टचेष्टैः। आत्मानं नाश्चित्वा अन्योऽपि च नाशितो लोकः ॥ इय अण्णाणी पुरिसा कुच्छियगुरुकहियमग्गसंलग्गा । पावंति णरयतिरयं णाणादुहसंकडं भीमं ॥ १९०॥ इति अज्ञानिनः पुरुष्य क्षित्रत्याम् कृति प्राप्तुवति न

प्राप्तुवति नार्म् भार्म एकं जह भाषिये प्राप्तुवति नार्म प्रविद्या जीवाः प्रकीर्विद्र एवं णाउण प्रसं फलं हि हरह मार्थि प्रप्ति वहिरंतरगंथ च पूर्ण सुकृषि हरह मार्थि प्राप्ति वहिरंतरगंथ च पूर्ण सुकृषि हरह मार्थि प्राप्ति वहिरंतरगंथ च प्राप्ति क्षिति वहिरंतरगंथ च प्राप्ति क्षिति वहिरंदि सिन्द्र ॥ १ व

५ रो ख।

एवं ज्ञात्वा स्फुटं सेन्यते उत्तमो गुरुः कश्चित्। वाद्यान्तर्प्रन्थच्युतः तरणवान् सुज्ञानी च ॥ जहजायालिंगधारी विसयविरत्तो य णिहयसकसाओ । पालियदिढवंभवओ सो पावइ उत्तमं सोक्खं ॥ १९२ ॥ यथाजातिलगधारी विषयविरक्तश्च निहतस्वकपायः । पालितदृढब्रह्मवतः स प्राप्नोति उत्तमं सौख्यं ॥ तें किह्यधम्मि लग्गा पुरिसा डिहऊण सक्यपावाई। पावंति मोक्खसोक्खं केई विलसंति सम्मेसु ॥ १९३॥ तेन कथितधर्मे लग्नाः पुरुपा दग्ध्या स्वक्ततपापानि । प्राप्नुवन्ति मोक्षसौख्यं केचित् विलसन्ति स्वर्गेषु ॥ एवं मिच्छादिहीठाणं किह्यं मया समासेण । एत्तो उड्डं वोच्छं विदियं पुण सासणं णामं ॥ १९४ ॥ एवं मिथ्यादृष्टिस्थानं कथितं मया समासेन । इत ऊर्ध्व वक्ष्ये द्वितीयं पुनः सासादनं नाम ॥

एयदरस्ते उदए अणंतवंधिस्त संपरायस्त । समयाइछावलिचि य एसो कालो समुद्दिहो ॥ १९५ ॥

मिल्छत्तं-इति मिध्यात्वगुणस्थानम् ।

एकतर देहंगे इन्तानुबन्धनः साम्परायस्य ।

र हिन्द्री च है हिन्द्री प्रियेश समुद्दिष्टः ॥

र हिन्द्री च है हिन्द्री उन्हर्मिओ जम्हा ।

एये सिम्भी प्रांचित्र प्रांचित्

एतिसम् गुणस्थाने कालो नास्ति तावन्मात् । तस्माद्विस्तारो न हि संक्षेपेण तेन स उक्तः ॥
परिणामियभावगयं विदियं सासायणं गुणद्दाणं ।
सम्मत्तसिहरपिंडयं अपत्तमिच्छत्तभूमितलं ॥ १९७॥
पारिणामिकभावगतं द्वितीयं सासादनं गुणस्थानं ।
सम्यक्त्वशिखरपिततं अप्राप्तिमध्यात्वभूमितलं ॥
सासायणसम्मत्तं-इति सासादनसम्यक्त्वम् ।

सम्मामिच्छुद्एण य सम्मिस्सं णाम होइ गुणठाणं । खयउवसमभावगयं अंतरजाई सम्रुद्धिः ॥ १९८ ॥ सम्यक्तविमध्यात्वोदयेन च संमिश्रं नाम भवति गुणस्थानं। क्षयोपरामभावगतं अन्तरजाति समुद्दिष्टं॥ वडवाए उप्पण्णो खरेण जह हवइ इत्थ वेसरओ । तह तं सम्मिस्सगुणं अगहियगिहसयलसंजमणं ॥ १९९॥ वडवायां उत्पन्नः खरेण यथा भवति अत्र वेसरः। तथा स सम्मिश्रगुणः अगृहीतगृहिसकलसंयमः॥ तत्थ ण वंधइ आउं कुणइ ण कालो हु तेण आवेण। सम्मं वा मिच्छं वा पृह्य जड भणिय हु तत्र न वशाति हिंदी जीही सम्यक्तं वा किंफलं अङ्ग्डहं झायके स्सीजीववधर्व

धम्मा स्ट्रे प्य

आर्त रौद्रं ध्यायति देवाः सर्वेऽपि भवन्ति नमनीयाः । धर्मा: सर्वे प्रवरा गुणागुणौ किमपि न विजानाति ॥ अत्थि जिणायमि कहियं वेए कहियं च हरिपुराणे वा । सड्वागमेण कहियं तचं कविलेण कहियं च ॥ २०२ ॥ अस्ति जिनागमे कथितं वेदे कथितं च हरिपुराणे वा । शैवागमेन कथितं तत्वं कपिलेन कथितं च ॥ वंभो करेइ तिजयं किण्हो पालेइ उयरि छुहिऊणं। रुद्दो संहरइ पुणो पलयं काऊण णिस्सेसं ॥ २०३ ॥ - ब्रह्मा करोति त्रिजगत् कृष्णः पालयति उपरि स्पृशित्वा। ? रुद्र: संहरति पुन: प्रलयं कृत्वा नि:शेषं ॥ जइ वंभी कुणइ जयं तो किं सम्मिद्रज्जकज्जेण। चइऊण बंभलोयं उग्गतवं तवइ णरलोए ॥ २०४ ॥ यदि ब्रह्मा करोति जगत्तर्हि कि स्वर्गेन्द्रराज्यकार्येण । च्युत्वा ब्रह्मलोकं उप्रतपः तप्यते नरलोके ॥ जरउँद्सेयअंडय सन्वे एयाई भूयगामाई। णारयणरतिरियसुरा णिवंदियं वैणिसुद्दपहुईया ॥ २०५ ॥ जरायुजोद्भित्स्त्रेदाण्डजान् सर्वान् एतान् भूतग्रामान् । नारकनरतिर्यक्सुरान् वंदिनः (१) वणिक्छूद्रप्रभृतीन् ॥ चंडाल्ट्रं भूभेच हडा्कळ्लालिक्षिप्रया चेव । हयगयुर्भितिति हिंद्युलोक देहे क्ष्मा स्व हिरिणाई ॥२०६॥ चार्मिणवणीयं णवणहि उद्देह णिक्षा ाड सिद्धि गओ जीवो पुणरिकणिसा र्युन् ॥ द्वं क ्रिज़िओ क्यं का

णाणौकुलाई जाई णाणाजोणी य आउविहवाई । णाणादेहगयाइं वण्णा रूवाइं विविहाइं ॥ २०७॥ नानाकुळानि जार्ताः नानायोनीश्व आयुविभवादीनि । नानादेहगतान् वर्णान् रूपाणि विविधानि ॥ गिरिसरिसायरदीवो गामारामाइं धरणि आयासं । जो कुणइ खणद्धेणं चिंतियमित्तेण सन्वाइं ॥ २०८ ॥ गिरिसरित्सागरद्वीपान् ग्रामारामान् घरणीमाकाशं । यः करोति क्षणार्धेन चिन्तितमात्रेण सर्वान्॥ किं सो रज्जणिमित्तं तवसा तावेइ णिच णियदेहं। तिहुवणकरणसमत्थो किं ण कुणइ अप्पणी रज्जं ॥ २०९॥ किं स राज्यनिमित्तं तपसा तापयति नित्यं निजदेहं। त्रिमुवनकरणसमर्थः कि न करोति आत्मनो राज्यं ॥ अच्छरतिलोत्तमाए णृहं दृहुण रायरसरसिओ । त्तवभद्दो चउवयणो जाओ सो मयणवसचित्तो ॥ २१० ॥ अप्सरस्तिलोत्तमाया नृत्यं दृष्ट्वा रागरसरसिकः । तपोभ्रष्टः चतुर्वदनः जातः स मदनवशचित्तः ॥ छंडिय णियवें इत्तं पहुँत्तणं देववत्तणं तवोचरियं। कामाउरी अलज्जो लग्गो मग्गेण सो तिस्स ॥ २११ ॥ त्यक्तवा निजबृहत्वं एक जेइदेवहुनं त्रार्थः कामातुरः अलज्ज्ञभी जीहाः मकीर्तिर सफ्रें हि हिरह ने सो। हसिओ सुरेहिं संकरकरखुडिया सीजीवनमङ्गेइ मिचा

१ णाणाकुलजाइ तहा

देवनणं ख ।

हिसतः सुरैः कुद्धः खरशीर्पं भिक्षतुं प्रवृत्तः सः। शंकरकरखंडितशिरः विरहापछिप्तो निवृत्तश्च ॥ पविंसेवि णिज्जणवणं पिछिवि रिछी विरहिगओ तत्थ । सेवइ कामासत्तो तिलोत्तमा चिति धरिऊणं ॥ २१३ ॥ प्रविद्य निर्जनवनं दृष्ट्वा ऋक्षी विरहगतः तत्र । सेवते कामासक्तः तिलोत्तमां चेतसि घृत्वा॥ तस्युप्पणो पुत्तो जंवैड णामेण लोयविक्खाओ। रिंछाण पैई जाओ भिची सो रामएवस्स ॥ २१४ ॥ तस्योत्पन्नः पुत्रो जम्त्रूः नाम्ना छोकविख्यातः । ऋक्षाणां पति: जात: भृत्य: स रामदेवस्य ॥ जो कुणइ जयमसेसं सो किं एक्का वि तारिसी महिला। सक्कइ ण विरइऊणं किं सेवइ णिग्घिणो रिच्छी ॥२१५॥ यः करोति जगदशेपं स कि एकामपि तादशीं महिलां। राक्रोति न विरचितुं कि सेवते निघृणः ऋक्षीं ॥ वस्तुछन्दः। जो तिलोत्तम जो तिलोत्तम णियवि णचंति। वम्मह सरजरजरिउ चत्तिणयमु चउवयणु जायउ । वणि णिवसइ परिभद्दतउ रमइ रिच्छि सुरयाण रायउ॥ सो, निरंचि कह संभवइ तयलोयउ कत्तार । जी किरिति ते हिंदि होते दे विरह विया ।। २१६॥ यः १ पं णवणीयं णवणीह् उद्दे णिप्ती। ं । उ सिद्धि गओ जीवो पुणरनिगणसः

श्वसणां राजा ॥

प्राण ह ण सन्दर होन्स न

्रजिओ कयं को

स विरंचि: कथं संभवति त्रिलोकस्य कर्ता । य आत्मानं हि न तारयति स्फेटयति विरहविकारं ॥ णत्यि धरा आयासं पवणाणलतोयजोयससिस्ररा । जड़ तो कत्थ ठिदेणं वंभी रहेंयं तिलोओत्ति ॥ २१७॥ न सन्ति घरा आकाशं पवनानळतोयउयोति:शशिसूर्याः। यदि तर्हि कुत्र स्थितेन ब्रह्मणा रचितः त्रिलोक इति॥ कत्तित्तं पुण दुविहं वत्थुअ कत्तित्त तह य विक्किरियं। घडपडिगहाई पढमं विक्किरियं देवयारइयं ॥ २१८॥ कर्तृत्वं पुनः द्विविधं वस्तुनः कर्तृत्वं तथा च वैक्रियिकं। घटपटगृहादि प्रथमं वैक्रियिकं देवतारचितं ॥ जइ तो वत्थुन्भूओ रइओ लोओ विरिंचिणा तिविहो । तो तस्स कारणाई कत्थुवलद्धाई दव्वाई ॥ २१९ ॥ यदि स वस्तुभूतो रचितो लोको विराचिना त्रिविधः। तर्हि तस्य कारणानि कुत्र लब्धानि द्रव्याणि ॥ अह विक्किरिओ रइओ विज्जार्थांमेण तेण बंभेण। कह थाइ दीहकालं अवत्थुभूओ अणिचोत्ति ॥ २२० ॥ अथ विक्रियारचितो विद्यास्थाम्ना तेन व्रह्मणा। कथं तिष्ठति दीर्घकालं अवस्तुभूतोऽनित्य इति ॥ तम्हा ण होइ कत्ता बंभो सिरछेयूविन्डणं प्रजी छिओ तिलोत्तमाए समीनः प्रकीर्तिः तस्मान भवति सप्राहि हरह में।

छिलतस्तिलोत्त स्तानांववधकोइ मिन्॥ १ हो ।

जो परमहिलाकज्जे छंडइ वड्डत्तणं तओ णियमं । सो ण हवड् परमप्पा कह देवो हवड् पुज्जो य ॥ २२२ ॥ यः परमहिलाकार्येण त्यजित वृहत्त्वं तपो नियमं। स न भवति परमात्मा कथं देवो भवति पूज्यश्च ॥ सुपरिक्खिळण तम्हा सुगवेसहं को वि परमवंभाणो । दहअहदोसरहिओ वीयराओ परो णाणी ॥ २२३ ॥ सुपरीक्ष्य तस्मात् सुगवेपय कमपि परमब्रह्माणं । दशाष्टदोपरहितं वीतरागं परं ज्ञानिनं ॥ किण्णेो जइ धरइ जयं सुवररूवेण दाढअग्गेण । ता सो किंह ठवइ पैए कुम्मे कुम्मो वि किंह ठाई ॥२२४॥ कृष्णो यदि धारयति जगत् शूकररूपेण दंष्ट्राप्रेण । तर्हि स कुत्र तिष्ठति पदे कूमें कूमीं अप कुत्र तिष्ठति ॥ अह छुहिऊण सउअरो तिजयं पालेइ महुमहो णिचं। किं सो तिजयबहित्थी तिजयबहित्थेण किं जाओ ॥ २२५ ॥ अथ स्पर्शित्वा शूकरं (१) त्रिजगत् पालयति मधुमदः नित्यं। किं स त्रिजगद्वहिस्थः त्रिजगद्वहिस्थेन किं जातं ॥ जइया दहरहपुत्ती रामे (मो) णिवसेइ दंडरण्णम्मि । लंकाहिवेण छलिओ हरिया भज्जा पवंचेण ॥ २२६ ॥ यत्र च दश्रथपुत्रो रामो निवसति दण्डकारण्ये। लंकितिहाँ वृंद्यं के देहे हुता भार्या प्रपंचेन ॥ विरहेण में णवणीय णवणहि उद्देह णियइ सोएइ। णउ सिद्धि गओ जीवो पुणरित्रिणसिर्धियाँ मुहो ॥ २२७ ॥

१.न्द्रें कार्रे जिओ क्यं का र अस्माद्येऽयं श्लोकः ख-

पुस्तके ।

विरहेण रोदिति विरुपति पतित उत्तिष्ठति पस्यति स्विपिति। न हि मनुते केन ज्ञात: पृच्छित वनशावकान् मूढ: ॥ जइ उवरत्थं तिजयं ता सो किं तत्य वाणरा रिच्छा। मेलाविऊण उवही वंधइ सेलेहिं सेउत्ति ॥ २२८ ॥ यदि उपरि स्थितः त्रिजगतः तर्हि स किं तत्र वानरान् ऋक्षान्। मेलापयित्वा उद्धेः बन्नाति शैलैः सेतुमिति ॥ किं पर्टवेइ द्वं जंपइ किं सामभेयदंडाई। अलहंतो किं जुज्जइ कोवं काऊण सत्थेहिं ॥ २२९ ॥ कि प्रस्थापयति दूतं जल्पति किं सामभेददण्डानि । अलभमानः कि युद्धयति कोपं कृत्वा शस्त्रैः॥ किं दहवयणो सीया गहिऊणं उवरवाहिरे थक्को । जं हेलाई ण तरइ रिउ हणिउं आणिउं भज्जा ॥ २३० ॥ कि दशवदनः सीतां गृहीत्वा . ..बहिः स्थितः। यत् हेळया न शक्तोति रिपुं हत्वा आनेतुं भायीं ॥ जइ तिजयपालणत्थे संजाया तस्स एरिसी सत्ती । तो किं तिजयं दड्डं हरो(रे)णै संपिच्छमाणस्स ॥ २३१॥ यदि त्रिजगत्पालनार्थे संजाता तस्यैतादशी शक्तिः। तर्हि कि जिगत् दग्धं हरेण संप्रेक्षमाणस्य ॥ जो ण जाणइ जो ण जाणइ हरिय णियसज्ज । पुच्छइं वणसावयइं अह मुणेइ

भो भो भुजंग! तरुपछ्चलोलजिह कर्

पृच्छामि ते पवनभोजिन् कोमलाङ्गी

वंधेइ सायरु गिरिहिं पेसिऊण तिहं पवरिमच्चई ॥ तासु उवरि णारायणहो किम्रु तिहुवणु णिवसेइ । जो वारवइ विणासियहो रक्खहु णा हिं तरेइ ॥ २३२ ॥

यो न जानाति यो न जानाति हर्तारं निजमार्यायाः ।
पृच्छिति वनशावकान् अथ जानाति आनेतुं न शक्तोति ।
बच्नाति सागरं गिरिभिः प्रेषियत्वा तत्र प्रवरमृत्यान् ।
तस्योपरि नारायणस्य (१) कि त्रिभुवनं निवसति ।
यो रिपुं विनाश्य रक्षितुं न हि शक्तोति ।

जो देशी होऊणं माणुसमत्तेहिं पंडुपुत्तेहिं । सारइ बोलाइत्तो जुज्झे वेंजें कओ तेहिं ॥ ॥ २३३ ॥

यो देवो भूत्वा मनुष्यमात्रैः पाण्डुपुत्रैः । सार्रायं कथयित्वा युद्धे जेतुं कथितः तैः ॥

तम्हा ण होइ कत्ता किण्हो लोयस्स तिविहभेयस्स । मरिऊण वारवारं दहावयारेहिं अवयरइ ॥ २३४ ॥

तस्मान भवति कर्ता ऋष्णो छोकस्य त्रिविवभेदस्य । मृत्वा पुनः पुनः दशावतारैः अवतरित ॥

एवं भणंति केई असरीरो णिक्कलो हरी सिद्धो । अवयरइ मचलोए देहं गिण्हेइ इच्छाए ॥ २३५॥

एवं भणित केचित् अशरीरो निष्कलो हरि: सिद्धः।

अवतरित मृत्यृं छोके हुद्दं, गृह्वातीच्छया ॥

जइ तुर्पं णवणीयं णवणीयं पुण वि होइ जइ दुद्धं । तो सिद्धि गओ जीवो पुणरिव देहाइं गिण्हेइ ॥ २३६ ॥

१ देवं कर्े जिओ कयं क

यदि घृतं नवनीतं नवनीतं पुनरिप भवेद्यदि दुग्वं। तर्हि सिद्धिगतो जीव: पुनरिप देहादिकं गृह्णाति ॥ रद्धो क्रो पुणरवि खित्ते खित्तो य होइ अंक्ररो। जइ तो मोक्खं पत्ता जीवा पुण इंति संसारे ॥ २३७ ॥ रद्धः क्रूरः पुनरिप क्षेत्रे क्षिप्तश्च भवेदंकुरः । यदि तर्हि मोक्षं प्राप्ताः जीवा पुनरायान्ति संसारे ॥ जइ णिक्कलो महप्पा विण्ह णिस्सेसकम्ममलचत्तो । किं कारणमप्पाणं संसारे पुण वि पाडेइ ॥ २३८॥ यदि निष्कलो महात्मा विष्णुः निःशेषस्वकर्ममलच्युतः । किं कारणमात्मानं संसारे पुनरपि पातयति ॥ अहवा जइ कलसहिओ लो(इ)यवावारिवणणियचित्तो। तो संसारी णियमा परपप्पा हवइ ण हु विण्हू ॥ २३९ ॥ अथवा यदि कलसहितो लोकन्यापरदत्तनिजचित्तः। तर्हि संसारी नियमात् परमातमा भवति न हि विष्णुः ॥ इय जाणिऊण पूर्ण णवणवदोसेहिं विज्ञिओ विण्हू । सो अक्षेड् परमप्पा अणंतणाणी अराई य ॥ २४० ॥ इति ज्ञात्वा नृतं नवनवदोपैर्वर्जितो विष्णुः । स कथ्यते परमात्मा अनन्तज्ञानी अरागी च ॥ एवं भणंति केई रुद्दो संहरइ तिहुवणं सयलं। चिंतामित्तेण फुडं णरणारयतिरियसुरसहियं ॥२४१॥ एवं भणन्ति केचित् रुद्रः संहरित त्रिभुवनं सकलं। चिन्तामात्रेण स्फुटं नरनारकतिर्यक्सुरसहितं ॥

णहे असेसलोए पच्छा सो कत्थ चिद्ददे रुदो। इक्को तमंध्यारो गोरी गंगा गया कत्य ॥ २४२ ॥ नष्टेऽशेपलोके पश्चात् स कुत्र तिष्ठति रुद्रः । एकस्तमोऽन्धकारः (१) गौरी गंगा गता कुत्र ॥ जो उहुइ एयगामं पावी लोएहिं वुचदे सो हु। जो पुण डहड़ तिलीयं सी कह देवत्तणं पत्तो ॥ २४३ ॥ यो दहीत एकप्रामं पापी लोकैरुच्यते स हि। यः पुनः दहति त्रिलोकं सं कथं देवत्वं प्राप्तः ॥ जो हणइ एयगावी विष्पो वा सो वि इत्थ लोएहिं। गोवंभहचयारी पभणिज्जइ पावकारी सो ॥ २४४ ॥ यः हन्ति एका गां विप्रं वा सोऽपि अत्र छोकैः। गोत्रह्महत्याकारी प्रमण्यते पापकारी सः॥ जो पुण गोणारिपमुहे वाले बुड्डे असंखलोयत्थे। संहारेइ असेसं तस्सेव हि किं मणिस्सामो ॥ २४५ ॥ यः पुनः गोनारीप्रमुखान् बालान् वृद्धान् असंख्यलोकस्थान्। संहरति अशेपान् तमेव हि किं भणिष्यामः ॥ अहवा जइ भणइ इयं सो देवो तस्स हवइ ण हु पार्व । तो वंभसीसछेए वंभहचा कहं जाया ॥ २४६॥ अथवा यदि भणतीदं स देव: तस्य भवति न हि पापं। तर्हि नहाशिररछेदे नहाहत्या कयं जाता॥ किं हड्डमंडमाला खंघे परिवहइ धूलिधूसरिओ। परिभमिओ तित्थाई णैरह कवालम्मि ग्रंजंतो ॥ २४७ ॥

१ एको ख. । ३ ए ख. । ३ नर ख. ।

किं अस्थिमुण्डमालां स्कन्धे परिवहति घूलिघूसरित:। परिभ्रमितस्तीर्थानि नरस्य कपाले मुङ्जानः॥ तह वि ण सा वंभहचा फिट्टइ रुद्दस्स जामता गामे। वसिओ पलासणणामे ता विप्पो णियवलदेण ॥ २४८ ॥ तथापि न सा ब्रह्महत्या सिफटाति रुद्रस्य यावत् ग्रामे । उषितः पलाशनामि तत्र विप्रः निजबलत्वेन 🕺 ॥ णिहओ सिंगेण मुओ वसहो सेओ विकसणु संजाओ। वाणारसिं च पत्तो रुद्दो वि य तस्स मग्गेण ॥ २४९ ॥ निहतः शुंगेन मृतः वृपभः श्वेतः कृष्णः संजातः । वाराणसीं प्राप्तः रुद्रोऽपि च तस्य मार्गेण ॥ गंगाजलं पविद्या चत्ता ते दो वि वंभहचाए। रुद्दस्स करयलाओ तइयं पडियं कवालोत्ति ॥ २५०॥ गंगाजले प्रविष्टौ त्यक्तौ तौ द्वाविप ब्रह्महत्यया। रुद्रस्य करें लग्नं तत्र पतितं कपालमिति ॥ जस्स गुरू सुरहिसुओ गंगातोएण फिद्दए हचा। सो देवो अण्णस्स य फेडइ कह संचियं पावं ॥ २५१ ॥ यस्य गुरुः सुरभिसुतः गंगातोयेन स्पिट्यते हत्या । स देवो ऽन्यस्य च स्फेटयति कथं संचितं पापं॥ जो ण तैरइ णियपावं गहियवओ अप्पणस्स फेडेउं। असमत्थो सो पूर्णं कत्तित्तविणासणे रुद्दो ॥ २५२ ॥ यो न शक्कोति निजपापं गृहीतव्रतः आत्मनः स्फेटयितुं । असमर्थः स नूनं कर्तृत्वविनाशने रुद्रः ॥

शकेस्तरतीरपारच्याः इत्यनेन शकेस्तरआदेशः ति प्रत्यये सति तरइ इति ।

णो वंभा कुणइ जयं किण्हो ण धरेइ हरइ णउ रुदो। एसो सहावसिद्धो णिचो दन्वेहिं संछण्णो ॥ २५३॥

न ब्रह्मा करोति जगत् कृष्णः न धरति हरति न च रुद्रः । एप स्वभावसिद्धः नित्यः द्रव्यैः संक्रनः ॥

वस्तुच्छन्दः।

भमइ णगाउ भमइ णगाउ वैसइ सुमसाणि।
णररुंडिसरमंडियउ, णरकवालि भिक्खाइं मुंजेइ।
सहयारिउ गउरियिहं दुक्खभार अप्पहो णिउंजइ॥
जो वंभणेहं सिरकमले खुडिए न फेडइ दोसु।
सो इसरु कह अवहरइ तिहुवणु करइ असेसु॥२५४॥
भ्रमित नगे भ्रमित नगे वसति इमशाने।
नररुण्डिशिरोमण्डितः नरकपाले भिक्षां मुनिक्त।
सहकृतः गौरिभिः दुःखभारे आत्मानं नियुक्ते॥
यो ब्रह्मणः शिरःकमले खंडिते न स्फेटयित दोपं।
स ईश्वरः कथमपहरित त्रिभुवनं करोति अशेपं॥

वस्तुच्छदः।

उत्तरंतउ उत्तरंतउ पवरसुरसिरिहें । पारांसुर चिलेंड मणु सुएं लज्जकेनदृणंदिणि । आलिंगिय तपहेड वरिवासजाउ तावसु महासुणि । भारहु पुणु हुउ दोवहिं केसग्गहपन्वेण । जिणु मिछिवि के केण जागें णिवडिय चवलमणेण ॥२५५॥

१ णग्गड समइ क. । २ विभुंजइ । ३ पानासुतु क. । ४ य. क । ५ इ. ख । १ मोलिवि क ।

अण्णाणि य रह्याइं एत्थ पुराणाइं अघडमाणाइं ।
सिद्धंतेहिं अजुत्तं पुन्नावरदोससंकिण्णं ।। २५६ ।।
अन्यानि च रचितान्यत्र पुराणानि अघटमानानि ।
सिद्धान्तैरयुक्तं पूर्वापरदोषसंकीणं ॥
एएँ उत्ते देवे सन्वे सहहइ जो पुराणेहिं ।
अरिहंतां परिचाए सम्मामिच्छोत्ति णायन्वो ॥ २५७॥
एतानुक्तान् देवान् सर्वान् श्रद्धाति यः पुराणेः ।
अर्हतः परित्यज्य सम्यिक्तिथ्यात्वं इति ज्ञातन्यः ॥
एसो सम्मामिच्छो परिहरियन्वो हवेइ णियमेण ।
एसो सम्मामिच्छो परिहरियन्वो हवेइ णियमेण ।
एतो अविरईसम्मो कहिज्जमाणो णिसामेह ॥ २५८॥
एतत्सम्यिग्ध्यात्वं परिहर्तन्यं भवति नियमेन ।
इत अविरतसम्यक्त्वं कथियिष्यमाणं निशृणुत ॥
इति मिश्रगुणस्थानम् ।

हवइ चउत्थं ठाणं अविरईसम्मोत्ति णामयं भणियं । तत्थ हु खइओ भावो खयउवसमिओ सँमो चेव ॥ २५९॥ भवति चतुर्थं स्थानमविरतसम्यक्त्वमिति नामकं भणितं । तत्र हि क्षायिको भावः क्षायोपशमिकः शमश्चैव ॥

१ अस्माद्येऽयं पाठः ख-पुस्तके । उक्तं च
ब्रह्मा अल्पायुपोऽयं हरिविधिवशाद्गोपितर्गर्भवासे

चन्द्रः क्षीणप्रतापी असित दिनकरो देविमध्याभिमानी ।

कामः कायाविहीनश्रळगितपवनो विश्वकर्मा द्रिद्दी

इन्द्राद्या दुःखपूर्णाः सुखिनिधिसुभगः पातुः नः पार्श्वनाथः॥१॥

२ एए देवा सन्वे सद्दृह य कोइ पुराणेहिं ख । ३ तो. क । ४-५ य ख ।

-६ जवसमो. क ।

एए तिण्णि वि भावा दंसणमोहं पड्ड भणिआ हु । चारित्तं णित्थ जदो अविरयअंतेसु ठाणेसु ॥ २६० ॥

एते त्रयोऽपि भावा दर्शनमोहं प्रतीत्य भणिता हि । चारित्रं नास्ति यतः अविरतान्तेपु स्थानेषु ॥

णी इंदिएसु विरओ णो जीवे थावरे तसे वा वि । जो सद्दृह जिणुत्तं अविरइसम्मोत्ति णायन्वो ॥ २६१ ॥

नो इन्द्रियेपु विरतो नो जीवे स्थावरे त्रसे वापि । यः श्रद्द्धाति जिनोक्तं अविरतसम्यक्त्व इति ज्ञातव्यः ॥

हिंसारहिए धम्मे अद्वारहदोसवज्जिए देवे । णिग्गंथे पव्वयणे सद्दहणं होइ सम्मत्तं ॥ २६२ ॥

हिंसारहित धर्मे अष्टादशदोपवर्जिते देवे । निर्प्रन्थे प्रवचने श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वं ॥

संवेओ णिव्वेओ णिंदा गरुहाइं उवसमी भत्ती । वच्छरलं अणुकंपा अद्यगुणा होति सम्मैत्ते ॥ २६३ ॥

संवेगो निर्वेगो निन्दा गही उपशमो मिक्तः । वात्सल्यं अनुकम्पा अष्टौ गुणा भवन्ति सम्यक्त्वे ॥

१ अस्य गाथासूत्रस्येयं ख-पुस्तके व्याख्या वर्तते-

धर्मे सानुरागता संवेगः १। शरीरादिविषये सदा विरागता निर्वेगः (दः) २। आत्मसाखि(क्षि) निन्दाकरणं निन्दा ३। गुरुसाखि (क्षि) कृतदोषनिरा-करणं गरुहा (गर्हा) ४। कोधादिपंचविंशतिकषायपरित्यजनमुपशमः ५। दर्शनज्ञानचारित्रतपोविन्यकरणं भक्तिः ६। व्रतधारणकारणं वात्सल्यं वत्सलता ७।
पदजीनिकायस्य दयाकारणमनुकम्पा ८।

दुविहं तं पुण भणियं अहवा तिविहं कहंति आयरिया। आणाए अधिगमे वा सद्दहणं जं पयत्थाणं ॥ २६४॥ द्विविधं तत्पुनः भणितं अथवा त्रिविधं कथयन्त्याचार्याः। आज्ञया अधिगमेन वा श्रद्धानं यत् पदार्थानां ॥ खयउवसमं च खड्यं उवसमसम्मत्त पुणु च उद्दिहं। अविरइ विरयाणं पि य विरयाविरयाण ते हुंति ॥ २६५ ॥ क्षयोपरामं च क्षायिकं उपरामं सम्यत्तवं पुनश्चोद्दिष्टं । अविरतानां विरतानामपि च विरताविरतानां तानि भवन्ति॥ कोहचउनकं पढमं अणतवंधीणिणामयं भणियं। सम्मत्तं मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तयं तिण्णि ॥ २६६ ॥ क्रोधचतुष्कं प्रथमं अनन्तानुबन्धिनामकं भणितं । सम्यक्तं मिथ्यात्वं सम्यिक्किथ्यात्वं त्रीणि ॥ एएसिं सत्तण्हं उवसमकरणेण उवसमं भणियं। खयओ खड्यं जायं अचलतं णिम्मलं सुद्धं ॥ २६७ ॥ एतेपां सतानामुपशमकरणेन उपशमं भणितं। क्षयत: क्षायिकं जातं अचलतं निर्मलं शुद्धं ॥ उदयाभाँओ जत्थ य पयडीणं ताण सन्वघादीणं। छण्णाण उवसमो वि य उदओ सम्मत्तपयडीए ॥ २६८॥ . उदयाभावो यत्र च प्रकृतीनां तासां सर्वघातिनीनां । पण्णां उपरामोऽपि च उदयः सम्यक्वप्रकृतेः।। ख्यउवसमं पउत्तं सम्मत्तं परमवीयराएहिं। उवसमियपंकसरिसं णिचं कम्मक्खवणहेउँ ॥ २६९ ॥ क्षयोपरामं प्रोक्तं सम्यक्तवं परमवीतरागै:।

उपरामितपंकसदृशं नित्यं कर्मक्षपणहेतुः॥

१ तिविहं क। २ वो. ख।

जो ण हि मण्णइ एयं खयउवसमभावजो य सम्मत्तं । सो अण्याणी मृढो तेण ण णायं समयसारं ॥ २७० ॥ यो न हि मन्यते एतत् क्षयोपशमभावजं च सम्यक्तवं । स अज्ञानी मूडस्तेन न ज्ञातं समयसारं ॥ जम्हा पंचपहाणा भावा अत्थित्ति सुत्तिणिदिद्या । तम्हा खयउवसमिए भावे जायं तु तं जाणे ॥ २७१ ॥ यस्मात् पंचप्रधाना भावाः सन्तीति सूत्रनिर्दिष्टाः । तस्मात् क्षयोपशमेन भावेन जातं तु तत् ज्ञातव्यं ॥ तं सम्मत्तं उत्तं जत्थ पयत्थाण होइ सद्हणं । परमप्पहंकिहियाणं परमप्पा दोसपरिचत्तों ॥ २७२ ॥ तत्सम्यक्त्वमुक्तं यत्र पदार्थानां भवति श्रद्धानं। परमात्मकथितानां परमात्मा दोपपरित्यक्तः ॥ दोसा छहाइ भणिया अद्दारस होंति तिविहलोयम्मि । सामण्णा सयलजणे तेसिमभावेण परमप्पा ॥ २७३॥ दोपा क्षुधादयो भणिता अष्टादश भवन्ति त्रिविधलोके। सामान्या सकलजने तेपामभावेन परमात्मा॥ सो पुण दुविहो भणियो सयलो तह णिक्कलुत्ति णायच्यो । सयलो अरुहसरूवो सिद्धो पुण णिक्कलो भणिओ ॥२७४॥ स पुनः द्विविधो भणितः सकलस्तथा निष्कल इति ज्ञातन्यः। सकलोऽर्हद्रूपः सिद्धः पुनः निष्कलो भणितः ॥ जस्स ण गोरी गंगा कावालं णेव विसहरो कंठे। ण य दप्पो कंदप्पो सो अरुहो भण्णए रुहो ॥ २७५ ॥

यस्य न गौरी गंगा कपाछं नैव विपधर: कण्ठे। न च दर्पः कन्दर्पः सोऽईन् भण्यते रुदः॥ जस्स ण गया ण चक्कं णौ संखो णेय गोविसंवाओ। णावैयरइ दहवयारे सो अरुहो मण्णए विण्हूँ । २७६॥ यस्य न गदा न चक्रं न शंखः नैव गोपीसंघातः। नावतरित दशावतारे सोईन् भण्यते विष्णुः॥ ण तिलोत्तमाए छलिओ ण य वयभहो ण चउमुहो जादो । ण य रिछीए रत्तो सो अरुहो बुचए बंभो ॥ २७७ ॥ न तिलोत्तमया छलितां न च व्रतभ्रष्टो न चतुर्मुखो जातः। न ऋक्यां रक्तः सोईन् उच्यते ब्रह्मा ॥ तेणुत्तणवपयत्था अण्णे पंचितथकायछद्वा । आणाए अधिगमेण य सद्हमाणस्स सम्मत्तं ॥ २७८ ॥ तेनोक्तनवपदार्थान् अन्यानि पंचास्तिकायषड्द्रव्यानि । आज्ञयाधिगमेन च श्रद्धानस्य सम्यक्तं॥ संकाइदोसरहियं णिस्संकाईगुणज्जुअं परमं । कम्मणिज्जरणैहेउं तं सुद्धं होइ सम्मत्तं ॥ २७९ ॥ शंकादिदोषरहितं निःशंकादिगुणयुतं परमं । कर्मनिर्जराहेतु तच्छुद्धं भवति सम्यक्त्वं ॥ रायगिहे णिस्संको चोरो णामेण अंजणो भणिओ । चंपाए णिक्कंखा वणिधूवा णंतमइ णामा ॥ २८०॥ राजगृहे नि:शंकश्चोरो नाम्ना अंजनो भणितः ।

चम्पायां निष्कांक्षा वणिक्सुतानन्तमन्ती नाम ॥

१ हवइ. ख। २ विन्हू. ख। ३ ओ. क.।

णिव्विदिगिंछो राया उदायणो णाम रउरवे णयरे। रेवइ महुराणयरे अमूढिदिही मुणेयव्वा ॥ २८१ ॥ निर्विचिकित्सो राजा उद्दायनो नाम रेखि नगरे। रेवती मथुरानगरे अमूढदृष्टिर्मन्तव्या ॥ ठिदिकरणगुणपउत्तो मगहाणयरम्मि वारिसेणो हु । हत्थिणपुरम्मि णयरे वच्छल्लं विण्हुणा रइयं ॥ २८२ ॥ स्थितीकरणगुणप्रयुक्तो मगधानगरे वारिषेणो हि । हस्तिनापुरे नगरे वात्सल्यं विष्णुना रचितं ॥ उवगृहणगुणजुत्तो जिणदत्तो णाम तामलित्तिणयरीए। वज्जकुमारेण कया पहावणा चेय महुराए ॥ २८३ ॥ उपगूहनगुणयुक्तो जिनदत्तो नाम ताम्रिलिसनगर्यी। वज्रकुमारेण कृता प्रभावना चैव मथुरायां ॥ एरिसगुणअहजुयं सम्मत्तं जो धरेइ दिढचितो । सो हवइ सम्मदिद्दी सद्दमाणो पयत्थाण ॥ २८४ ॥ एतादशाष्ट्रगुणयुक्तं सम्यक्तवं यो धारयति दढाचित्त: । स भवति सम्यग्दष्टिः श्रद्धानः पदार्थानां ॥ ते पुणु जीवाजीवा पुण्णं पावो य आसवो य तहा। संवर णिज्जरणं पि य वंधी मोक्खो य णव होंति ॥ २८५॥ ते पुनः जीवाजीवौ पुण्यं पापश्च आस्त्रवश्च तथा । संवरो निर्जरापि च बन्धो मोक्षश्च नव भवन्ति॥

१ वरवे. ख.। वसुनन्दिश्रावकाचारे तु ह्ह्वरणयरे इति पाठः । हह्वरनगरे । २ अव क. ते. ख.। ३ पुण्णा पावा य क.।

भा. ५

जीवो अणाइ णिच्चो उवओगसंजुदो देहमित्तो य। कत्ता भीता चेतां ण हु मुत्तो सहावउड्डगई ॥ २८६ ॥ जीवोऽनादिः नित्यः उपयोगसंयुतो देहमात्रश्च । कर्ता भोक्ता चेतयता न तु मूर्तः स्वभावोर्ध्वगतिः॥ पाणचउक्कपउत्तो जीवस्सइ जो हु जीविओ पुन्वं। जीवेइ वद्टमाणं जीवत्तणगुणसमावण्णो ॥ २८७ ॥ प्राणचतुष्कप्रयुक्तः जीविष्यति यो हि जीवितः पूर्वे । जीवति वर्तमाने जीवत्वगुणसमापन्नः॥ पज्जाएण वि तस्स हु दिहा आवैत्ति देहगहणम्मि । अधुवत्तं पुण दिहं देहस्स विणासणे तस्सँ ॥ २८८ ॥ पर्यायेनापि तस्य हि दृष्टा आवृत्तिः देहप्रहणे। अध्रुवत्वं पुनः दृष्टं देहस्य विनाशने तस्य ॥ सायारो अणयारो उवओगो दुविहभेयसंजुत्तो। सायारो अद्वविहो चउप्पयारो अणायारो ॥ २८९ ॥ साकारोऽनाकर उपयोगो द्विविधमेदसंयुक्तः । साकारोऽष्टविधः चतुष्प्रकारोऽनाकरः ॥ मइसुइउवहिविहंगा अण्णाणजुत्ताणि तिण्णि णाणाणि । सम्मण्णाणाणि पुणो केवलदिहाणि पंचेव ॥ २९०॥ मतिश्रुताविधविभंगानि अज्ञानयुक्तानि त्रीणि ज्ञानानि। सम्यग्ज्ञानानि पुनः केवलदृष्टानि पंचैव ॥

<sup>9</sup> भुता ख. । २ वेता ख । ३ इ ख. । ४ इयं ख—पुस्तके २८७ गाथातः पूर्व ।

मह्णाणं सुइ्णाणं उवही मणपज्जयं च केवलयं ।
तिण्णि सया छत्तीसा मई सुयं पुण वारसंगगयं ॥ २९१ ॥
मितज्ञानं श्रुतज्ञानमवाधः मनःपर्ययः च केवलं ।
त्रीणि शतानि पर्श्त्रशत् मितः, श्रुतं पुनः द्वादशाङ्गगतं ॥
देसाविह परमाविह सन्वाविह अविह होइ तिन्भेया ।
भवगुणकारणभूया णायन्वा होइ णियमेणे ॥ २९२ ॥

१ सुरं च वा. क । २ अस्माद्राथासूत्राद्ये. ख-पुस्तके ईटक्पाठो वर्तते । अत्र प्रन्थान्तरादज्ञानत्रयमाह—

> अदेवं मन्यते देवमव्रतं मन्यते व्रतं । अतत्वे तत्विव्हानं कुमितिर्मन्यते बुधैः ॥ १ ॥ सर्वज्ञशासने द्वेष्टा कुशाखेषु सद्ग रतिः । मद्यमांसे बुभुक्षेच्छा श्रुतौ स नरोऽधमः १ ॥ २ ॥

अय जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे अहिच्छत्रपुरे ब्राह्मणः शिवशर्मा नाम जतिनयमोपेतो विभंगाविधसंजातः । एकदा पितृपक्षे निजपुत्रस्याज्ञा दत्ता—समीपे न्यत्रोधमाश्रित्य कृष्णम्ग एकस्तिष्ठति, मृगं व्यापाद्यित्वा शीघ्रेणागच्छ हे पुत्र !। वहकस्तित्रेव प्राप्तः, मृगसमूहं दृष्ट्वा विस्मयं गतः, पुनिर्देशावलोकनं कृत्वा तिस्मन् स्थाने मुनि दृष्ट्वा नमस्कारं कृत्वा पृच्छिति स्म—भगवन् ! मृगनिवयो युष्मत्पार्श्वे स्थितो मित्यत्रा कथं ज्ञातः ? ज्ञानप्रभावानमुनिक्तवान् —तव पितुर्विभंगाविधः संजातः, असंयमार्थेन जानाति । मुनिवचनं श्रुत्वा स वेगस्त-त्रेव गृत्वा नमस्कृत्वा जनकमुपविष्टः । स पितरं पृच्छिति—तिस्मन् स्थाने किं कोऽपि मानवकः अस्ति ? स कथयति न हि । पुत्रः कथयति—मृगसमूह्स्तिष्ठति, कोऽपि यतिरस्ति किं वा नास्तीति ? तद्वचनं श्रुत्वा मुहुर्मुदुरवलोक्य तेनोक्तं एकः स एव तिष्ठति नान्यः कश्चित् । गुक्वचनं श्रुत्वा सिप्नेण मृनिसमीपं गतः । सुनिपार्श्वे मुनिरमृत् । स्वर्ग गतः । स विप्रो रौद्रेण मृत्वा नरकं गतश्चिति, विभंगाविधश्चेति ।

२९१ गाथासूत्रस्यापि ख-पुस्तके व्याख्या वर्तते। सा चात्र नोद्धृता। तत्या-र्थराजवार्तिकादौ यः पाठः ज्ञानानां विषये स एवात्रोल्लिखितः वर्तते, अतः नत्रैवावलोकनीय इति।

देशावधिः परमावधिः सर्वाविः अवधिः भवति त्रिभेदः। भवगुणकारणभूतः ज्ञातन्यो भवति नियमेन ॥ मणपज्जवं च दुविहं रिउविउलमई तहेव णायव्वं। केवलणाणं एक्कं सन्वत्थ पयासंयं णिचं ॥ २९३ ॥ मनःपर्ययश्च द्विविधः ऋजुविपुलमती तथैव ज्ञातन्यः। केवलज्ञानं एकं सर्वत्र प्रकाशकं नित्यं ॥ एसो अद्वपयारो णाणुवओगो हु होइ सायारो। चक्खु अचक्ख् ओही केवलसहिओ अणायारो ॥ २९४ ॥ एषोऽष्टप्रकारो ज्ञानोपयोगो हि भवति साकारः। चक्षुरचक्षुरवधिः केवलसहितोऽनाकारः॥ जिम्म भवे जं देहं तिम्म भवे तप्पमाणओ अप्पा। संहारवित्थरगुणो केवलणाणीहि उद्दिहो ॥ २९५ ॥ यस्मिन् भवे यो देहः तस्मिन् भवे तत्प्रमाण आत्मा। संहारविस्तारगुणः केवलज्ञानिभिः उदिष्टः॥ जो कत्ता सो भुत्ता ववहारगुणेण होइ कम्मस्स । ण हु णिच्छएण भणिओ कत्ता भोत्ता य कम्माणं ॥२९६॥ यः कर्ता स भोक्ता व्यवहारगुणेन भवति कर्मणः। न तु निश्चयेन भिणतः कर्ता भोक्ता च कर्मणां ॥ कम्ममलछाइओ वि य ण मुयैइ सो चेयणगुणं किं पि। जोणीलक्खगओ वि य जह कणयं कदमे खित्तं ॥ २९७॥ कर्ममलच्छादितोऽपि च न जानाति चेतनगुणं किमपि। योनिलक्षगतोऽपि च यथा कनकं कर्दमे क्षिप्तं ॥

<sup>9</sup> ण. ख.।

सुहमो अमुत्तिवंतो वर्णांगंधाइफासपरिहीणो । पुग्गलमिडझगओ वियणय मिल्लइ णिययसब्भावं ॥२९८॥ सूक्ष्मोऽमूर्तिमान् वर्णगन्धादिस्पर्शपरिहीनः । पुद्गलमध्यगतोऽपि च न च मुखति निजकस्वभावं ॥

सन्भौवेणुडूगई विदिसं परिहरिय गइचउक्केण।
गच्छेइ कम्मजुत्तो सुद्धी पुण रिजुगई जाई।। २९९।।
स्वभावेनोर्ध्वगतिः विदिशां परिहत्य गतिचतुष्केन।

गच्छति कर्मयुक्तः शुद्धः पुनः ऋजुगर्ति याति ॥

पाणिविम्रत्ता लंगलि वंकगई होइ तह य पुण तह्या। कम्मइयकायज्ञत्तो दो तिण्णि य कुणइ वंकाइं ॥ २००॥

पाणिविमुक्ता लांगलिका वक्रगतिः भवति तथा च पुनः तृतीया । कार्मणकाययुक्तः द्वित्रीणि करोति वक्राणि ॥

तइए समए गिण्हइ चिरकयकम्मोदएण सो देहं। सुरणरणारइयाणं तिरियाणं चेव लेसवसो ॥ ३०१॥

तृतीये समये गृह्णाति चिरक्रतकमोदयेन स देहं। सुरनरनारकाणां तिरश्चां चैव लेश्यावशः॥

सुहदुक्खं शुंजंतो हिंडइ जोणीसु सयसहस्सेसु । एइंदियवियलिंदियसयलिंदियपज्जपज्जत्तो ॥ ३०२ ॥

९ रुविवण्णाइं ख. । २ मे. ख. । ३ ससहावेणुडूगई ख. । स्वस्वभावे नोर्ध्वगतिः । ४ सिद्धो ख. ।

सुखदुःखं भुङ्जानः हिण्डते योनिषु शतसहस्रेपु। एकेन्द्रियविकलेन्द्रियसकलेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्तः।

जीवः।

होंति अजीवा दुविहा रूवारूवा य रूवि चउमेया। खंधं च तहा देसो खंधपदेसो य परमाणू ॥ ३०३ ॥ भवन्ति अजीवा दिविधा रूप्यरूपाश्च रूपिणश्चतुर्भेदाः। स्कन्धश्च तथा देश: स्कन्धप्रदेशश्च परमाणु:॥ णिहिलावयं च खंधा तस्स य अद्धं च वुचदे देसो । अद्धद्धं च पदेसो अविभागी होइ परमाणू ॥ ३०४ ॥ निखिलावयवश्च स्कन्धः तस्य चार्धे च उच्यते देशः। अर्धार्धे च प्रदेशोऽविभागी भवति परमाणुः॥ धम्माधम्मागासा अरूविणो होंति तह य पुण कालो। गइठाणकारणावि य उग्गाहण वत्तणा कमसो ॥ ३०५ ॥ धर्माधर्माकाशाः अरूपा भवन्ति तथा च पुन कालः। गतिस्थानकारणमपि चावगाहनस्य वर्तनायाः क्रमशः॥ जीवाण पुग्गलाणं गइप्पवत्ताण कारणं धम्मो। जह मच्छाँणं तोयं थिरभूया णेव सो णेई ॥ ३०६ ॥ जीवानां पुद्गलानां गतिप्रवृत्तानां कारणं धर्मः। यथा मत्स्यानां तोयं स्थिरीभूतान् नैव स नयति॥ ठिदिकारणं अधम्मो विसामठाणं च होइ जह छाया। पहियाणं रुक्खस्स य गैच्छंतं णेव सो धरई ॥ ३०७ ॥

१ मच्छयाण ख.। २ गच्छमाणा ण सो ख.।

स्थितिकारणं अधर्मः विश्रामस्थानं च भवति यथा छाया। पथिकानां वृक्षस्य च गच्छतः नैव स धरति ॥ सन्वेसि द्व्वाणं अवयासं देइ तं तु आयासं । तं पुणु दुविहं भणियं लोयालोयं च जिणसमए ॥ २०८॥ सर्वेपां द्रव्याणामवकाशं ददाति तत्त्वाकाशं । तत्पुनः द्विविधं भणितं छोकाछोकं च जिनसमये ॥ वत्तणगुणजुत्ताणं द्वाणं होइ कारणं कालो । सो दुविहभेयभिण्णो परमहो होइ ववहारो ॥ ३०९ ॥ वर्तनागुणयुक्तानां द्रव्याणां भवति कारणं कालः। स द्विविधमेदभिन्नः परमार्थो भवति व्यवहारः ॥ परमहो कालाणु लोयपदेसे हि संठिया णिचं। एककेकके एककेक्का अपएसा रयणरासिच्च ॥ ३१०॥ -परमार्थः कालाणवः लोकप्रदेशे हि संस्थिता नित्यं। एकैकस्मिन् एकैका अप्रदेशा रत्नानां राशिरिव ॥ वदृणकालो समओ पुग्गलपरमाणुवाण संजाओ । ववहारस्स य मुक्खो उप्पणो तीद भावी स ॥ ३११ ॥ वर्तनाकालः समयः पुद्रलपरमाणूनां संजातः। व्यवहारस्य च मुख्यः उत्पद्यमानोऽतीतो भावी सः॥ तेसिं पि य समयाणं संखारहियाण आवली होई। संखेजावलिगुणिओ उस्सासो होई जिणदिहो ॥ ३१२॥ तेपामपि च समयानां संख्यारहितानां आवली भवति । संख्यातावलीगुणित उच्छ्वासो भवति जिनदृष्ट: ॥

सत्तुस्सासे थोओ सत्तथोएहिं होइ लओ इक्को । अष्ठत्तीसद्धलवा णाली वेणालिया मुहुत्तं तु ॥ ३१३ ॥ सप्तोच्छ्वासेन स्तोकः सप्तस्तोकैः भवति छव एकः । अष्टित्रंशदर्धलवा नाली द्विनालिका मुहूर्तस्तु॥

तीसम्रहुत्तो दिवसो पणदहदिवसेहि होइ पक्खं तु । विहि पक्खेहि य मासो रिउ एक्का वेहिं मासेहिं ॥३१४॥

त्रिंशन्मुहूर्ते दिवसं पंचदशदिवसैः भवति पक्षस्तु । द्वाभ्यां पक्षाभ्यां च मासः ऋतुरेको द्वाभ्यां मासाभ्यां ॥

रिउतियभूयं अयणं अयणज्जयलेण होइ वरिसेक्को । इय ववहारो उत्तो कमेण विद्धिंगओ विविहो ॥ ३१५ ॥

ऋतुत्रिभूतमयनं अयनयुगलेन भवति वर्प एकः । एष<sup>ं</sup>व्यवहार उक्तः क्रमेण वृद्धिंगतो विविधः॥

एयं तु दव्वछक्कं जिणेहि पंचित्यकाइयं भणियं। विज्ञिय कायं कालो कालस्स पएसयं णित्थ ॥ ३१६॥

एतत्तु द्रव्यषट्कं जिनैः पंचास्तिकायिकं भणितं । वर्जियत्वा कायं कालं कालस्य प्रदेशो नास्ति ॥

ंजं पुण रूवी दव्वं गंधरसफासवण्णसंजुत्तं । लहिऊण जीवचिटा कारणयं कम्मवंधस्स ॥ ३१७ ॥

यत्पुना रूपि द्रव्यं गन्धरसस्पर्शवर्णसंयुक्तं । छब्ध्वा जीवस्थितं कारणं कर्मबन्धस्य ॥

अजीवः ।

## सम्मत्तसुद्वएहिं य कसायउवसमणगुणसमाउत्तो । जो जीवो सो पुण्णं पावं वीवरीयदोसाओ ॥ ३१८॥

सम्यक्तवश्रुतव्रतैः च कपायोपशमनगुणसमायुक्तः । यो जीवः स पुण्यं पापः विपरीतदोपतः॥

पुण्यपापौ ।

गिरिणिग्गउणइवाहो पविसइ सरम्मि जहाणवरयं। लहिऊण जीवचिद्या तह कम्मं भावि आसवई।। ३१९।।

गिरिनिर्गतनदीप्रवाह: प्रविश्वति सरसि यथानवरतं । लब्ध्वा जीवस्थितं तथा कर्म भावि आस्त्रवति ॥

आसवइ सुहेण सुहं असुहं आसवइ असुहजोएण। जह णइजलं तलाए समलं वा णिम्मलं विसई ॥ ३२०॥

आस्रवित शुभेन शुभं अशुभमास्त्रवित अशुभयोगेन । यथा नदीजलं तडागे समलं वा निर्मलं विश्वति ॥

आसवइ जं तु कम्मं मणवयकाएहि रायदोसेहि । तं संवरइ णिरुत्तं तिगुत्तिगुत्तो णिरालंबो ॥ ३२१ ॥

आस्त्रवित यत्तु कर्म मनवचनकायै रागद्वेपै: । तत्सं वृणोति निरुक्तं त्रिगुप्तिगुप्तो निरालम्ब: ॥

१ अस्मादग्ने 'आस्रवतत्वं' इति पाठः ख-पुस्तके ।

जा संकप्पवियप्पो ता कम्मं असुहसुहयदायारं। लद्धे सुद्धसहावे सुसंवरो उहयकम्मस्सै।। ३२२।।

यावत् संकल्पविकल्पः तावत् कर्म अशुभशुभदातः । लब्धे शुद्धस्वभावे सुसंवर उभयकर्मणः ॥

णहे मणसंकप्पे इंदियवावारविज्ञिए जीवे। लद्धे सुद्धसहावे उभयस्स य संवरो होई॥ ३२३॥

नष्टे मनःसंकर्षे इन्द्रियव्यापारवर्जिते जीवे । लब्धे शुद्धस्वभावे उभयस्य संवरो भवति ॥

आस्रव-संवरौ।

जीवकम्माण उहयं अण्णोण्णं जो पएसपवेसो हु। सो जिणवरेहिं बंधो भणिओ इय विगयमोहेहिं॥ ३२४॥

जीवकर्मणोरुभयोरन्योन्यः यः प्रदेशप्रवेशस्तु । स जिनवरैः बन्धो भणित इति विगतमोहैः॥

जीवपएसेक्केक्के कम्मपएसा हु अंतपरिहीणा। होंति घणा णिविडभूया सो बंधो होइ णायव्वो ॥ ३२५॥

१ अस्य व्याख्या ख-पुस्तके । यावत्कालं विहार्वेषये देहपुत्रकलत्रादौ ममेति ह्रपं संकल्पं करोति अभ्यन्तरे हर्षविषादह्रपं विकल्पं च करोति तावत्कालमन न्तज्ञानादिसमृद्धिह्रपमात्मानं हृदये न जानाति । यावत्कालमित्यंभूतं आत्म हृदये न स्कुरित तावत्कालं शुभाशुभजनकं कर्म करोति ।

जीवप्रदेशे एकैकिस्मिन् कर्मप्रदेशा हि अन्तपरिहांनाः ।
भवंति घना निविडभूताः स वंघो भवति ज्ञातव्यः ॥
अस्थि हु अणाइभूवो वंघो जीवस्स विविहकम्मेण ।
तस्सोदएण जायइ भावो पुण रायदोसमओ ॥ ३२६ ॥
अस्यनादिभूतो बन्धो जीवस्य विविधकर्मणा ।
तस्योदयेन जायते भावः पुना रागद्देपमयः ॥

भावेण तेण पुणरवि अण्णे वहु पुग्गला हु लग्गंति। जह तुष्पियग(प)त्तस्स य णिविडा रेणुव्व लग्गंति ॥३२७॥।

भावेन तेन पुनरिप अन्ये बहवः पुद्गला हि लगन्ति । यथा घृतपात्रस्य च निविडा रेणवो लगन्ति ॥

एक्कसमएण वद्धं कम्मं जीवेण सत्तभेएहिं। परिणवइ आउकम्मं वद्धं भूयाउसेसेण ॥ ३२८॥

एकसमयेन बद्धं कर्म जीवेन सप्तमेदै: । परिणमति आयुःकर्म बद्धं भूतायुःशेपेण ॥

सो वंधो चउभेओ णायव्यो होइ सुत्तिणिहिहो। पयिडिहिदिअणुभागो पएसवंधो पुरा कहिओ।। ३२९।।

स वन्यश्चतुर्भेदो ज्ञातन्यो भवति सूत्रनिर्दिष्टः । प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशवन्यः पुरा कथितः ॥

णाणाण दंसणाण आवरणं वेयणीय मोहणियं । आउस्स णाम गोदं अंतरायाणि पयडीओ ।। ३३० ।।

ज्ञानानां दर्शनानां आवरणं वेदनीयं मोहनीयं । आयुष्कं नाम गोत्रं अन्तरायः प्रकृतयः ॥ णाणावरणं कम्मं पंचिवहं होइ सुत्तिणिहिंह । जह पिडमोवरि खित्तं छायणयं होइ कप्पडयं । १३१॥

ज्ञानावरणं कर्म पंचविधं भवति सूत्रनिर्दिष्टं । यथा प्रतिमोपरि क्षितं छादनकं भवति कर्पटकम् ॥

दंसणआवरणं पुण जह पिंडहारो विणिवइ वारिम्म । तं णविवहं पउत्तं फुडत्थवाईहिं सुत्तिम्म ॥ ३३२ ॥

दर्शनावरणं पुनः यथा प्रतिहारो वारयति द्वारे । तन्नविवधं प्रोक्तं स्फुटवादिभिः सूत्रे ॥

मोहेइ मोहणीयं जह मइरा अहव कोइमा पुरिसं। तह अडवीसविभिण्णं णायव्वं जिणुवएसेण ॥ ३३३॥

मोहयति मोहनीयं यथा मदिरा अथवा कोद्रवं पुरुषं। तथा अष्टाविशतिविभिन्नं ज्ञातन्यं जिनोपदेशेनं॥

महुलित्तखग्गसिरसं दुविहं पुण होइ वेयणीयं तु। सायासायविभिण्णं सुहदुक्खं देइ जीवस्स ॥ ३३४॥

मधुलिप्तखङ्गसदशं द्विविधं पुनः भवति वेदनीयं तु । सातासातविभिन्नं सुखदुःखं ददाति जीवाय ॥

आऊ चउप्पथारं सुरणारयमणुयतिरियगईवद्धं । हडिखित्तपुरिसतुल्लं जीवे भवधारणसमत्थं ॥ ३३५ ॥

आयु: चतुष्प्रकारं सुरनारकमनुष्यितर्यगातिबद्धं। हलिक्षिप्तपुरुषतुल्यं जीवे भवधारणसमर्थे॥

१ कुद्वा ख.।

चित्तपढं व विचित्तं णाणाणामेहिं वत्तणं णामं। तेणवइ संखगुणियं गइजाइसरीरआईहिं ॥ ३३६ ॥

चित्रपटवत् विचित्रं नानानामिः वर्तनं नाम । त्रिनवतिः संख्यगुणितं गतिजातिशरीरादिभिः॥

·गोदं कुलालसरिसं णिच्चचकुलेसु पायणे दच्छं । घडरंजणाइकरणे कुंभयंकारो जहा णिउणो ॥ ३३७ ॥

गोत्रं कुलालसदशं नीचे। च कुलेषु प्रापणे दक्षं । घटरज्जनादिकरणे कुंभकारो यथा निपुणः ॥

जह भंडयारिपुरिसो धणं णिवारेइ राइणा दिण्णं। तह अंतरायकम्मं णिवारणं कुणइ लद्धीणं।। ३३८॥

यथा भाण्डागारिपुरुषः धनं निवारयति राज्ञा दत्तं । तथान्तरायकर्म निवारणं करोति छन्धीनां ॥

तं पंचभेयउत्तं दाणे लाहे य भोइ उवभोए। तह वीरिएण भणियं अंतरायं जिणिंदेहिं॥ ३३९॥

तत्पंचभेदयुक्तं दाने लाभे च भोगे उपभोगे । तथा वीर्येण भणितं अन्तरायं जिनेन्द्रै: ॥

एसो पयडीवंधो अणुभागो होइ तस्स सत्तीए । अणुभवणं जं तीवे तिन्वं मंदे मंदाणुरूवेण ॥ ३४० ॥

१ ण स्त.। २ कुंभयारो ख.। ३ जीवे ख। ४ मंदे इति पाठः उभयपुस्तके नास्ति।

एपः प्रकृतिबन्धोऽनुभागो भवति तस्य शक्तयाः । अनुभवनं यत्तीवे तीवं मन्दे मन्दानुरूपेण ॥

प्रकृत्यनुभागवेन्घौ ।

तिण्हं खळु पृढमाणं उक्कस्सं अंतराइयस्सेव। तीसं कोडाकोडीसायारणामाणमेव ठिदी॥ ३४१॥

तिसृणां खलु प्रथमानामुत्कृष्टमन्तरायस्य च । त्रिंशत्कोटाकोटिसागरनाम्नामेव स्थिति: ॥

मोहस्स सत्तरी खलु वीसं पुण होइ णामगोत्तस्स । तेत्तीससागराणं उवमाओ आउसस्सेय ॥ ३४२॥

मोहस्य सप्ततिः खलु विंशतिः पुनर्भवति नामगोत्रयोः । त्रयित्रशित्सागराणां उपमा आयुष एव ॥

उत्कृष्टम् ।

वारसय वेयणीए णामागोदे य अह य मुहुत्ता । भिण्णमुहुत्तं तु ठिदि सेसाणं सा वि पंचण्हं ॥ ३४३॥

द्वादश वेदनीये नामगोत्रयोश्व अष्टो मुहूर्ताः । भिन्नमुहूर्तस्तु स्थितिः शेषाणां सापि पंचानां ॥

जघन्या, इति स्थितिवन्धः ।

१ प्रकृतिवन्ध इत्येव पाठः पुस्तके ।

पुट्यक्यक्रम्मस्रडणं णिज्जरा सा पुणो हवे दुविहा।
पदमा विवायजाया विदिया अविवायजाया य ।। २४४ ।।
पूर्वकृतकर्मस्रटनं ।निर्जरा सा पुनः भवति द्विविधा।
प्रथमा विपाकजाता द्वितीया अविपाकजाता च ॥
कालेण उवाएण य पचंति जहा वणस्सुईफलाई।
तह कालेण तवेण य पचंति कयाई कम्माई।। २४५।।
कालेनोपायेन च पचन्ति यथा वनस्पतिफलानि।
तथा कालेन तपसा च पचन्ति कृतानि कर्माणि॥

## निर्जरा।

णिस्सेस कम्ममुक्खो सो मुक्खो जिणवरेहिं पण्णत्तो। रायदोसाभावे सहावथक्कस्स जीवस्स ॥ ३४६॥

नि:शेपकर्ममोक्षः स मोक्षः जिनवरैः प्रज्ञतः । रागद्वेषाभावे स्वभावस्थितस्य जीवस्य ॥

सो पुण दुविहो भणिओ एक्कदेसो य सन्वमीक्खो य। देसो चउघाइखए सन्वो णिस्सेसणासम्मि ॥ ३४७॥

स पुनः द्विविधो भणित एकदेशश्व सर्वमोक्षश्व । देशः चतुर्घातिक्षये सर्वः निःशपनाशे ॥

मोक्षः ।

एए सत्तपयारा जिणदिहा भासिया मए तचा । सहहड़ जो हु जीवो सम्मादिही हवे सो हु ॥ ३४८॥ एतानि सप्तप्रकाराणि जिनदृष्टानि भापितानि मया तत्वानि । श्रद्याति यस्तु जीवः सम्यग्दृष्टिः भवेत् स तु ॥ अविरियसम्मादिद्दी एसो उत्तो मया समासेण । एत्तो उड्टूं वोच्छं समासदो देसविरदो य ॥ ३४९ ॥

अविरतसम्यग्दिष्टिः एष उक्तः मया समासेन । इत ऊर्ध्वं वक्ष्ये समासतो देशविरतं च ॥

इत्यविरतगुणस्थानं चतुर्थं ।

पंचमयं गुणठाणं विरयाविरउत्ति णामयं भणियं। तत्थ वि खयउवसमिओ खाइओ उवसमी चेव ॥ ३५०॥

पंचमकं गुणस्थानं विरताविरत इति नामकं भणितं । तत्रापि क्षायोपरामिकः क्षायिकः औपरामिकश्च ॥

जो तसवहाउविरओ णो विरओ तह य थावरवहाओ। एक्कसमयम्मि जीवो विरयाविरउत्ति जिणु कहई ॥३५१॥

यस्त्रसवधाद्विरतो नो विरतस्तथा च स्थावरवधात्। एकसंमये जीवो विरताविरत इति जिनः कथयति॥

इलयाइथावराणं अत्थि पवित्तित्ति विरइ इयराणं । मूलगुणद्वपउत्तो वारहवयभूसिओ हु देसजई ॥ ३५२ ॥

इलादिस्थावराणामस्ति प्रवृत्तिरिति विरतिरितरेषां । मूलगुणाष्टप्रयुक्तो द्वादशवतभूषितो हि देशयतिः ॥

हिंसाविरई सचं अदत्तपरिवज्जणं च थूलवयं । परमहिलापरिहारो परिमाणं परिग्गहस्सेव ॥ ३५३ ॥ हिंसाविरतिः सत्यं अदत्तपरिवर्जनं च स्थूलव्रतं । परमहिलापरिहारः परिमाणं परिग्रहस्यैव ॥

दिसिविदिसिपचखाणं अणत्थदंडाण होइ परिहारो । भोओपभोयसंखा एए हु गुणव्वया तिण्णि ॥ ३५४ ॥

दिग्विदिक्प्रत्याख्यानं अनर्थदण्डानां भवति परिहारः । भोगोपभोगसंख्या एतानि हि गुणव्रतानि त्रीणि ॥

देवे थुवइ तियाले पन्वे पन्वे सुपोसहोवासं । अतिहीण संविभागो मरणंते कुणइ सल्लिहेणं ॥ ३५५ ॥

देवान् रतौति त्रिकाले, पर्वणि पर्वणि सुप्रोषधोपवासः । अतिथीनां संविभागः, मरणान्ते करोति सल्लेखनां ॥

महुमज्जमंसविरई चाओ पुण उंवराण पंचण्हं। अहेदे मूलगुणा हवंति फुडु देसविरयम्मि ॥ ३५६॥

मधुमद्यमांसविरतिः त्यागः पुनः उदम्बराणां पंचानां । अष्टावेते मूळगुणा भवन्ति स्फुटं देशविरते ॥

अदृरउदं झाणं भदं अत्थित्ति तम्हि गुणठाणे । बहुआरंभपरिग्गहजुत्तस्स य णित्थ तं धम्मं ॥ ३५७॥ आर्त्तरौद्रं ध्यानं भद्रं अस्तीति तस्मिन् गुणस्थाने । बहारम्भपरिप्रहयुक्तस्य च नास्ति तद्धम्यम् ॥

धम्मोदएण जीवो असुहं परिचयइ सुहगई लेई। कालेण सुक्ख मिछइ इंदियवलकारणं जाणि॥ ३५८॥

१ अस्याप्रे ठर्फ च श्लोकः ख-पुस्तके।
 मिन्ने कलत्रे विभवे तन् जे सौंख्ये गृहे यत्र विहाय मोहं।
 स्मर्यते पंचपदं स्वचित्ते सल्लेखना सा विहिता मुनीन्द्रैः॥ १ ॥

धर्मोदयेन जीवोऽशुभं परित्यजति शुभगतिं प्राप्नोति । कालेन सुखं मिलति इन्द्रियवलकारणं जानीहि॥ इहविओए अहं उप्पज्जइ तह अणिहसंजोए। रोयपकोवे तइयं णियाणकरणे चउत्थं तु ॥ ३५९ ॥ इष्ट्रवियोगे आर्ते उत्पचते तथा अनिष्टसंयोगे। रोगप्रकोपे तृतीयं निदानकरणे चतुर्थे तु ॥ अट्टज्झाणपउत्तो बंधइ पावं णिरंतरं जीवो । मरिऊण य तिरियगई को वि णरो जाइ तज्झाणे ।।३६०॥ आर्तध्यानयुक्तो बन्नाति पापं निरन्तरं जीवः । मृत्वा च तिर्यगगितं को ऽपि नरो याति तद्ध्याने ॥ रुदं कसायसहियं जीवो संभवइ हिंसयाणदं। मोसाणंदं विदियं तेयाणंदं पुणो तइयं ॥ ३६१ ॥ रुद्रं क्यायसहितं जीवः संभवति हिंसानन्दं। मृषानन्दं द्वितीयं स्तेयानन्दं पुनस्तृतीयं ॥ हवड़ चउत्थं झाणं रुदं णामेण रक्खणाणंदं । जस्स य माहप्पेण य णरयगईभायणो जीवो ॥ ३६२॥ भवति चतुर्थे ध्यानं रौद्रं नाम्ना रक्षणानन्दं । यस्य च माहात्म्येन नरकगतिभाजनो जीवः ॥ गिहवावाररयाणं गेहीणं इंदियत्थपरिकलियं। अद्दुज्झाणं जायइ रुद्दं वा मोहछण्णाणं ॥ ३६३ ॥ गृहन्यापारस्तानां गेहिनामिन्द्रियार्थपरिकलितं । आर्तध्यानं जायते रौद्रं वा मोहच्छनानां ॥ झाणेहिं तेहिं पावं उप्पण्णं तं खवइ भइझाणेण। जीवो उवसमजुत्तो देसजई णाणसंपण्णो ॥ ३६४ ॥

ध्यानैस्तै: पापं उत्पन्नं तत्क्षपयति भद्रध्यानेन । जीव उपशमयुक्तो देशयति: ज्ञानसम्पनः ॥

भद्रस्त लक्त्वणं पुण धम्मं चिंतेइ भोयपरिम्नको । चिंतिय धम्मं सेवइ पुणरवि भोए जहिच्छाए ॥ ३६५ ॥

भद्रस्य लक्षणं पुनः धर्मे चिन्तयति भोगपरिमुक्तः । चिन्तयित्वा धर्मे सेवते पुनरिप भोगान् यथेच्छया ॥

धमाज्झाणं भणियं आणापायाविवायविचयं च । संठाणं विचयं तह कहियं झाणं समासेण ॥ ३६६॥

धर्म्यध्यानं भणितं आज्ञापायविपाकविचयं च । संस्थानविचयं तथा कथितं ध्यानं समासेन ॥

छद्व्यणवपयत्था सत्त वि तचाई जिणवराणाए । चिंतइ विसयविरत्तो आणाविचयं तु तं भणियं ॥ ३६७॥

पड्द्रव्यनवपदार्थान् सप्तापि तत्वानि जिनवराज्ञया । चिन्तयति विपयविरक्त आज्ञाविचयं तु तद्रणितं ॥

असुहकम्मस्स णासो सुहस्स वा हवेइ केणुवाएण । इय चितंतस्स हवे अपायिचयं परं झाणं ॥ ३६८॥

अञ्जभकर्मणः नाशः शुभस्य वा भवति केनोपायेन । एतिचिन्तयतः भवेदपायविचयं परं ध्यानं ॥

असहसहस्स विवाओं चिंतइ जीवाण चउगइगयाण्। विवायविचयं झाणं भणियं तं जिणवरिंदेहिं॥ ३६९॥

अशुभशुभस्य विपाकः चिन्तयति जीवानामशुभगतिगतानां ॥ विपाकविचयं ध्यानं भणितं तज्जिनवरेन्द्रैः॥

अहउड्डतिरियलोए चिंतेइ सपज्जयं ससंठाणं । विचयं संठाणस्स य भणियं झाणं समासेण ॥ ३७० ॥ अधऊर्ध्वतिर्यग्लोकं चिन्तयति सपर्ययं ससंस्थानं । विचयं संस्थानस्य च भिणतं ध्यानं समासेन ॥ मुक्खं धम्मज्झाणं उत्तं तु पमायविरहिए ठाणे। देसविरए पमत्ते उवयारेणेव णायव्वं ॥ ३७१ ॥ मुख्यं घर्मध्यानमुक्तं तु प्रमाद्विरहिते स्थाने । देशविरते प्रमत्ते उपचारेणैव ज्ञातव्यं ॥ दहलक्खणसंजुत्तो अहवा धम्मोत्ति वण्णिओ सुत्ते। चिंता जा तस्स हवे भणियं तं धम्मझाणुत्ति ॥ ३७२ ॥ दशलक्षणसंयुक्तोऽथवा धर्म इति वर्णितः सूत्रे । चिन्ता या तस्य भवेत् भणितं तद्धर्मध्यानमिति॥ अहवा वत्थुसहावो धम्मं वत्थू पुणो व सो अप्पा। झायंताणं कहियं धम्मज्झाणं मुणिदेहिं ॥ ३७३ ॥ अथवा वस्तुस्वभावो धर्मः वस्तुं पुनश्च स आत्मा। ध्यायमानानां तत् कथितं धर्म्यध्यानं मुनीन्द्रै:॥ तं फुड़ दुविहं भणियं सालंवं तह पुणो अणालंवं। सालंबं पंचण्हं परमेहीणं सरूवं तु ।। ३७४ ॥ तत्स्फुटं द्विविधं भणितं सालम्बं तथा पुनरनालम्बं। सार्छंबं पंचानां परमेष्ठीनां स्वरूपं तु ॥ हरिरइयसमवसरणी अद्दमहापाडिहेरसंजुत्ती। सियकिरण विष्फुरंतो झायव्वो अरुहपरमेही ॥ ३७५॥

हरिरचितसमवशरणोऽप्टमहाप्रातिहार्यसंयुक्तः । सितकिरणेन विस्फुरन् ध्यातन्योऽईत्परमेष्ठी ॥ णहहकम्मबंधो अहगुणहो य लोयसिहँरत्थो। सुद्धो णिचो सुहमो झायच्यो सिद्धपरमेही ॥ ३७६ ॥ नष्टाष्टकर्मवन्धोऽष्टगुणस्थश्च लोकशिखरस्थः। शुद्धो नित्यः सूक्ष्मः ध्यातब्यः सिद्धपरमेष्ठी ॥ छत्तीसगुणसमग्गो णिचं आयरइ पंचआयारो । सिस्साणुगाहकुसलो भिणओ सो सूरिपरमेडी ॥ ३७७॥ पड्डिंशद्रुणसमग्रः नित्यं आचरति पंचाचारं । शिष्यानुप्रहकुशलो भिणतः स सूरिपरमेष्टी ॥ अज्झावयगुणजुत्तो धम्मोवदेसयारि चरियहो। गिम्सेसागमकुसली परमेही पाठओ **झाओ ।। ३७८ ।।** अध्यापनगुणयुक्तो धर्मीपदेशकारी चर्यास्यः। नि:रोपागमकुराल: परमेष्ठी पाठको ध्येय: ॥ उग्गतवतवियगत्तो तियालजोएण गमियअहरत्तो। साहियमोक्खस्सपर्की झाओ सो साहुपरमेटी ॥ ३७९ ॥ उप्रतपस्तिपतगात्रः त्रिकालयोगेन गमिताहोरात्रः। साधितमोक्षपथः ध्येयः स साधुपरमेष्टी ॥ एवं तं सालंवं धम्मज्झाणं हवेड् णियमेण । झायंताणं जायइ विणिज्जरा असुहकम्माणं ॥ ३८० ॥ एवं तत्सालंबं धर्मध्यानं भवति नियमेन। ध्यायमानानां जायते विनिर्जरा अशुभकर्मणां ॥

१ सिहतत्थो. क. । २ हो ख. ।

जं पुणु वि णिरालंवं तं झाणं गयपमायशुणठाणे। चत्तगेहस्स जायइ धरियंजिणिलंगेसवस्स ॥ ३८१ ॥ यत्पुनरपि निरालंबं तद्भवानं गतप्रमादगुणस्थाने। त्यंक्तगृहस्य जायते धृतजिनिष्ठगरूपस्य ॥ जो भणइ को वि एवं अतिथ गिहत्थाण णिचलं झाणं। सुद्धं च णिरालंबं ण मुणइ सो आयमो जइणो ॥ ३८० ॥ यो भणति को ऽप्येवं अस्ति गृहस्थानां निश्चलं घ्यानं। शुद्धं च निरालंबं न मनुते स आगमं यतीनां ॥ कहियाणि दिहिवाए पडुच गुणठाण जाणि झाणाणि। तह्मा स देसविरओ मुक्खं धम्मं ण झाएई ॥ ३८३ ॥ कथितानि दृष्टिवादे प्रतीत्य गुणस्थानानि जानीहि ध्यानानि । तस्मात् स देशविरतो मुख्यं धर्म्यं न ध्यायति ॥ किं जं सो गिहवंतो वहिरंतरगंथपरिमिओ णिचं। बहुआरंभपउत्तो कह झायइ सुद्धमप्पाणं ॥ ३८४ ॥ किं यत् स गृहवान् वाह्याभ्यन्तरप्रन्थपरिभितो नित्यं। वह्वारम्भप्रयुक्तः कथं ध्यायति शुद्धमात्मानं ॥ घरवावारा केई करणीया अत्थि तेण ते सव्वे। झाणिहयस्स पुरओ चिहंति णिमीलियन्छिस्स ॥ ३८५ ॥ गृहव्यापाराणि कियन्ति करणीयानि सन्ति तेन तानि सर्वाणि। ध्यानस्थितस्य पुरतः तिष्ठन्ति निमीलिताक्ष्णः ॥ अह ढिंकुलिया झाणं झायइ अहवा स सोवए झाणी। सोवंतो झायच्वं ण ठाइ चित्तम्मि वियलम्मि ॥ ३८६॥

१ जिणह्विलंगस्स ख.।

अथ ढिंकुछिकं घ्यानं घ्यायति अथवा स स्विपति घ्यानी । स्वपतः ध्यातव्यं न तिष्ठति चित्ते विकलं ॥ झाणाणं संताणं अहवा जाएइ तस्स झाणस्स । आलंबणरहियस्स य ण ठाइ चित्तं थिरं जम्हा ॥३८७॥ ध्यानानां सन्तानं अथवा जायते तस्य ध्यानस्य । आलंबनरहितस्य च न तिष्ठति चित्तं स्थिरं यस्मात् ॥ तम्हा सो सालंबं झायउ झाणं पि गिहवई णिचं। पंचपरमेट्टीरूवं अहवा मंतक्खरं तेसिं ॥ ३८८ ॥ तस्मात् स सालंबं घायतु ध्यानमपि गृहपतिर्नित्यं। पंचपरमेप्रिरूपमधवा मंत्राक्षरं तेपां ॥ जइ भणइ को वि एवं गिहवावारेस वद्दमाणी वि पुण्णे अम्ह ण कज्जं जं संसारे सुवाडेई ॥ ३८९ ॥ यदि भणति कोऽप्येवं गृहव्यापारेषु वर्तमानोऽपि । पुण्येनास्माकं न कार्यं यत्संसारे सुपातयति ॥ मेहुणसण्णारूढो मारइ णवलक्खसुहुमजीवाई । इय जिणवरेहिं भणियं वज्झंतरिणग्गंथक्तवेहिं ॥ ३९० ॥ मैथुनसंज्ञारूढो मारयति अनवलक्ष्यमूक्ष्मजीवान् । एतज्जिनवरैः भणितं बाह्याभ्यन्तरनिर्प्रन्थरूपैः ॥ गेहे वहंतस्स य वावारसयाइं सया कुणंतस्स । आसवइ कम्ममसुहं अदृरउदे पवत्तस्स ॥ ३९१ ॥ गेहे वर्तमानस्य च न्यापारशतानि सदा कुर्वतः।

आस्रवति कर्माशुभं आर्तरीद्रप्रवृत्तस्य ॥

जह गिरिणई तलाए अगवरयं पविसएँ सलिलपरिपुणां। मणवयतणुजोएहिं पविसइ असुहेहिं तह पावं ॥ ३९२ ॥ यया गिरिनदी तडागेऽनवरतं प्रविशाति सिळळपरिपूर्णे । मनवचनतनुयोगैः प्रविशति अशुभैः तथा पापं। जाम णै छंडड़ गेहं ताम णै परिहरइ इंतयं पावं। पावं अपरिहरंतो हें औ पुण्णस्स मा चयउ ॥ ३९३ ॥ यावन त्यजित गृहं तावन परिहरति एतत्पापं। पापमपरिहरन् हेतुं पुण्यस्य मा त्यजतु ॥ आ(मा)मुक पुण्णहेउं पावस्सासवं अपरिहरंतो य । बज्झइ पावेण णरो सो दुग्गइ जाइ मरिऊणं ॥ ३९४ ॥ मा त्यज पुण्यहेतुं पापस्यास्रवमपरिहरंश्च । बध्यते पापेन नरः स दुर्गिति याति मृत्वा ॥ पुण्णस्स कारणाई पुरिसो परिहरउ जेण णियचित्तं । विसयकसायपडत्तं णिग्गिहियं हयपमाएण ॥ ३९५ ॥ पुण्यस्य कारणानि पुरुपः परिहरतु येन निजचित्तं । विषयकषायप्रयुक्तं निगृहीतं हतप्रमादेन ॥ गिहवावारविरत्तो गहियंजिणिलंग रहियसपमाओ । पुण्णस्स कारणाई परिहरउ सयावि सो पुरिसो ॥ ३९६ ॥ गृहच्यापारविरक्तो गृहीतजिनर्छिगः रहितस्वप्रमादः। पुण्यस्य कारणानि परिहरतु सदापि स पुरुपः ॥ असुहस्स कारणेहिं य कम्मच्छक्केहि णिच वृहंतो । पुण्णस्स कारणाइं वंधस्स भएण र्णिंच्छंतो ॥ ३९७॥

१ इ. ख । २–३ न ख । ४ उ. ख. । ५ णिरोहियं ख. । ६ णे. ख. ।

अशुभस्य कारणे च कर्मपट्टू नित्यं वर्तमानः । पुण्यस्य कारणानि बन्धस्य भयने नेच्छन् ॥ ण मुणइ इय जो पुरिसो जिणकहियपयत्थणवसरूवं तु । अप्पाणं सुयणमञ्झे हासस्स य ठाणयं कुणई ॥ ३९८॥ न मनुते एतत् यः पुरुपो जिनकथितपदार्थनवस्यरूपं तु। आत्मानं सुजनमध्ये हास्यस्य च स्थानकं करोति ॥ पुण्णं पुट्यायरिया दुविहं अक्खंति सुत्तउत्तीए । मिच्छप्डतेण क्यं विवरीयं सम्मज्तेण ॥ ३९९ ॥ पुण्यं पूर्वीचार्या द्विविधं कथयन्ति सूत्रोत्स्या । मिथ्यात्वप्रयुक्तेन कृतं विपरीतं सम्यक्त्वयुक्तेन ॥ मिच्छादिद्वीपुण्णं फलइ कुदेवेसु कुणरतिरिएसु । कुच्छियभोगधरासु य कुच्छियपत्तरस दाणेण ॥ ४०० ॥ मिथ्यादृष्टिपुण्यं फलति कुदेवेषु कुनरतिर्यक्षु । कुत्सितभोगधरासु च कुत्सितपात्रंस्य दानेन ॥ जइ वि सुजायं वीयं ववसायपउत्तओ विजइ कसओ । कुच्छियखेते ण फलड् तं वीयं जह तहा दाणं ॥ ४०१ ॥ यद्यपि सुजातं बीजं न्यवसायप्रयुक्तो वपति कृपकः। कुत्सितक्षेत्रे न फलित तद्वीजं यथा तथा दानं ॥ जइ फलइ कह वि दाणं कुच्छियजौईहिं कुच्छियसरीरं। कुच्छियभीए दाउं पुणरवि पाडेड् संसारे ॥ ४०२ ॥ यदि फलति कथमपि दानं कुत्सितजातिषु कुत्सितशरीरं। कुत्सितभोगान् दत्वा पुनरिप पातयित संसारे ॥

१ कुच्छियजाईहिं देइ कुसरीरं ख.।

संसारचक्कवाले परिव्ममंतो हु जोणिलक्छाई।
पावइ विवहे दुक्खे विरयंतो विविह्कैम्माई।। ४०३।।
संसारचक्रवाले परिश्रमन् हि योनिलक्षाणि।
प्राप्तोति विविधान् दु:खान् विरचयन् विविधकर्माणि॥
सम्मादिहीपुण्णं ण होइ संसारकारणं णियमा।
मोक्खस्स होइ हेउं जइ वि णियाणं ण सो कुणई।। ४०४॥

माक्खरस हाइ हउ जइ वि णियाण ण सो कुणई ॥ ४० सम्यग्दिष्टिपुण्यं न भवति संसारकारणं नियमात् । मोक्षस्य भवति हेतु: यदि च निदानं न स करोति ॥

अकड्यैणियाणसम्मो पुण्णं काऊण:णाणचरणहो । उप्पज्जइ दिवलोए सुहपरिणामो सुलेसो वि ॥४०५ ॥

अक्रतिनदानसम्यग्दिष्टः पुण्यं कृत्वा ज्ञानचरणस्यः । उत्पद्यते दिवलोके शुभपरिणामः सुलेश्योऽपि ॥

- अंतरमुहुत्तमज्झे देहं चइऊण माणुसं कुणिमं । गिण्हइ उत्तमदेहं सुचरियकम्माणुभावेण ॥ ४०६ ॥

> अन्तर्मुहूर्तमध्ये देहं त्यक्तवा मानुपं कुणिमं । गृह्णाति उत्तमदेहं सुचिरतकर्मानुभावेन ॥

चम्मं रुहिरं मंसं मेजा अहिं च तह वसा सुक्कं। सिंभं पित्तं अंतं मुत्त पुरीसं च रोमाणि॥ ४०७॥

<sup>9</sup> अंगाइं ख. । २ अस्माद्ये " उक्तं च " पाठः ख-पुस्तके । जीवं तह परिणामं कम्मंगइ विगहिद्यिं, रायदोसं च कमे भमेइ संसारचक्कमिन ॥ १ ॥ पुस्तकानुसारी पाठः । ३ अकय नियाणो सम्मो ख. । ४ णिसीर्टिंभ ख. ।

चर्म रुधिरं मांसं मेदोऽस्थिश्च तथा वसा शुक्र । क्षेष्म पित्तं अत्रं मूत्रं पुरीषं च रोमाणि ॥ णहदंतसिर वहारुलालां सेउयं च णिमिस आलस्सं । णिद्दां तण्हा य जरा अंगे देवाण ण हि अत्थि ॥ ४०८ ॥ नखदन्तशिरानारुलालाः स्वेदकं च निमेपं आलस्यं। निद्रा तृष्णा च जरा अङ्गे देवानां न हि सन्ति ॥ सुइ अमलो वरवण्णो देहो सुहफासगंधसंपण्णो । वालरवितेयसरिसो चारुसरूवो सया तरुणो ॥ ४०९ ॥ शुचिः अमलो वरवर्णः देहः शुभस्पर्शगन्धसम्पनः । बालरवितेजसद्दाः चारुस्वरूपः सदा तरुणः ॥ अणिमाँ महिमा लहिमा पावइ पागम्म तह य ईसत्तं । वसयत्त कामरूवं एत्तियहि गुणेहि संजुत्तो ।। ४१० ॥ अणिमा महिमा लिघमा प्राप्तिः प्राकाम्यं तथा चेशित्वं । वशित्वं कामरूपं एतै: गुणै: संयुक्त: ॥ देवाण होइ देहो अइउत्तमेण पुग्गलेण संपुण्णो । सहजाहरणणिउत्तो अइरम्मो होइ पुण्णेण ॥ ४११ ॥

१ तिरण्हा उ. । २ सेय लवलो क-पुस्तके पाठः, अयं तु ख-पुस्तकात्संयो-जितः । ३ ख-पुस्तके अस्या व्याख्या वर्तते तद्यथा ।

व्याख्या —अणुशरीरविकरणमणिमा। मेरोरपि महत्तरशरीरविकरणं महिमा। वायोरपि लघुतरशरीरकरणं लघिमा। भूमी स्थित्वाऽद्भुल्यप्रेण मेरुशिखर-दिवाकारदिस्पर्शनशक्तिः प्राप्तिः। अप्षु भूमाविव गमनं भूमी जले इवोन्मज्ञन-करणं प्राकाम्यं। त्रैलोक्यप्रभुत्वं ईशित्वं। सर्वजीववशीरकरणलिच्चंशित्वं। युगपदनेकरूपविकरणशक्तिः कामरूपित्वं॥

देवानां भवति देहोऽत्युत्तमेन पुद्गलेन सम्पूर्णः। सहजाहरणनियुक्तोऽतिरम्यो भवति पुण्येन ॥ उपण्णो कणयमए कायक्कंतिहिं भासियं भवणे। पेच्छंतो रयणमयं पासायं कणयदित्तिछं ।। ४१२ ॥ उत्पन्नः कनकमये कायकान्तिभिः भासिते भवने । पश्यन् रत्नमयं प्रासादं कनकदीतिम् ॥ अणुकूलं परियणयं तरलियणयणं च अच्छराणिवहं । पिच्छंतो णमियसिरं सिरकइयकरंजली देवे ॥ ४१३ ॥ अनुकूलं परिजनकं तरिलतनयनं च अप्सरोनिवहं। पश्यन् नमितशीर्षान् शिरःकतकराञ्जलीन् देवान् ॥ णिसुणंतो थोत्तसए सुरवरसत्थेण विरइए ललिए। तुंबुरुगाइयगीए वीणासदेण सुइसुहए ॥ ४१४ ॥ नि:शृण्वन् स्तोत्रान् सुरवरसार्थेन विरचितान् छितान् । तुम्बुरुगीतगीतान् वीणाशब्देन श्रुतिसुखदान् ॥ चिंतइ किं एवड्डं मज्झ पहुत्तं इमं पि किं जायं। किं ओ लग्गइ एसो अमरगणो विणयसंपण्णो ॥ ४१५ ॥ चिन्तयति किमेतावन्मम प्रभुत्वं इदमपि किं जातं। किमुत लगति एषः अमरगणः विनयसम्पन्नः ॥ को हं इह कस्साओं केण विहाणेण इयं गहं पत्तो । तविओ को उग्गतवो केरिसियं संजमं विहियं ॥ ४१६ ॥ कोऽहं इह कथमागतः केन विधानेन इमं गृहं प्राप्तः। तिपतं किमुप्रतपः कीदृशं संयमं विहितं ।।

१ पयं. ख. पदं।

किं दाणं में दिण्णों केरिसपत्ताण काय सुभत्तीए। जेणाहं कयपुण्णो उप्पण्णो देवलोयम्मि ॥ ४१७ ॥ किं दानं मया दत्तं कीदशपात्राणां कया सुभक्त्या। येनाहं कृतपुण्यः उत्पन्नो देवलोके ॥ इय चिंतंतो पसरइ ओहीणाणं तु भवसहावेण । जाणइ सो आसिभवं विहियं धम्मप्पहावं च ॥ ४१८ ॥ इति चिन्तयन् प्रसारयति अवधिज्ञानं तु भवस्वभावेन । जानाति स अतीतभव विहितं धर्मप्रभावं च ॥ पुणरिव तमेव धम्मं मणसा सद्दह् सम्मदिटी सो । वंदेइ जिणवैराणं णंदिसरपहुड्सच्वाइं ॥ ४१९ ॥ पुनरि तमेव धर्मे मनसा श्रद्दधाति सम्यग्दृष्टिः सः । वन्दते जिनवरान् नन्दीश्वरप्रभृतिसर्वान् ॥ इय वहुकालं सग्गे भागं भुंजंतु विविहरमणीयं । चइऊण आउसखए उप्पज्जइ मचलोयम्मि ॥ ४२० ॥ इति बहुकालं स्वर्गे मोगं मुंजानः विविधरमणीयं। च्युत्वा आयु:क्षये उत्पद्यते मर्त्यलोके ॥ उत्तमकुले महंतो बहुजणणमणीयँ संप्यापउरे। होऊण अहियरूवो वलजोव्वणरिद्धिसंपुण्णो ॥ ४२१ ॥ उत्तमकुळे महति बहुजननमनीये सम्पदाप्रचुरे। भूत्वा अधिकरूपः वलयौवनधिसम्पूर्णः ॥ तत्य वि विविहे भोए णरखेत्तभवे अणोवमे परमे । भुंजित्ता णिव्विण्णो संजमयं चेव गिण्हेई ॥ ४२२ ॥

१ इ. ख. जिनगृहान् । २ भोये ख. । ३ ए. ख. । ४ ए. ख. ।

तत्रापि विविधान् भोगान् नरक्षेत्रभवाननुपमान् परमान्। मुक्तवा निर्विण्णः संयमं चैव गृह्णाति ॥ लद्धं जइ चरमतणु चिरकयपुरेणेण सिन्झए णियमा । पाचिय केवलणाणं जहखाइयसंजयं सुद्धं ॥ ४२३ ॥ . लच्धं यदि चरमतनु चिरऋतपुण्येन सिद्ध्यति नियमात्। प्राप्य केवलज्ञानं यथाख्यातसंयतं शुद्धं॥ तम्हा सम्मादिही पुण्णं मोक्खस्स कारणं हवई। इय णाऊण गिहत्थो पुण्णं चायरउ जत्तेण ॥ ४२४ ॥ तस्मात्सम्यग्दष्टे: पुण्यं मोक्षस्य कारणं भवति । इति ज्ञात्वा गृहस्थः पुण्यं चार्जयतु यत्नेन ॥ पुण्णस्स कारणं फुड पढमं ता हवइ देवपूया य । कायव्वा भत्तीए सावयवग्गेण परमाय ।। ४२५ ॥ पुण्यस्य कारणं स्फुटं प्रथमं सा भवति देवपूजा च । कर्तव्या भक्त्या श्रावकवर्गेण परमया ॥ फासुयजलेण ण्हाइय णिवसिय वत्थाई गंपि तं ठाणं । इरियावहं च सोहिय उवविसियं पिडमयासेणं ॥ ४२६ ॥ प्रासुकजलेन स्नात्वा निवेश्य वस्त्राणि गन्तव्यं तत्स्थानं । इर्यापथं च शोधयित्वा उपविश्य प्रतिमासनेन ॥ पुज्जाउवयरणाइ य पासे सिणाहिय मंतपुरवेण। ण्हाणेणं ण्हाइत्ता आचमणं क्रणं अंतेण ॥ ४२७॥ पूजोपकरणानि च पार्श्वे सन्निधाय मंत्रपूर्वेण। स्नानेन स्नात्वा आचमनं करोतु मंत्रेण ॥

१ ने ख.।२ ए. ख.।

आसणठाणं किचा सम्मत्तपुर्वं तु झाइए अप्पा । सिहिमंडलमज्झैत्यं जालासयजलियणियदेहं ॥ ४२८॥

आसनस्थानं कृत्वा सम्यक्तवपूर्वं तु ध्यायतु आत्मानं । शिखिमण्डलमध्यस्थं ज्वालाशतज्वलितनिजदेहं ॥

पावेण सह सदेहं झाणे डज्झंतयं खु चिंतंतो । चंधउ संतीमुद्दा पंचपरमेहिणामाय ।। ४२९ ।।

पापेन सह स्वदेहं ध्याने दह्यमानं खलु चिन्तयन् । बन्नातु शान्तिमुद्रां पंचपरमेष्ठिनामानं ॥

अमयक्खरे णिवेसड पंचसु ठाणेसु सिरसि धरिऊण । सा मुद्दा पुणु चिंतड धाराहिं सवतयं अमयं ॥ ४३० ॥

अमृताक्षरं निवेशयतु पंचसु स्थानेषु शिरसि घृत्वा । तां मुद्रां पुनः चिन्तयतु धाराभिः स्नवदमृतं ॥

पावेण सह सरीरं दड्डू जं आसि झाणजलणेण।

तं जायं जं छारं पक्खालउ तेण मंतेण ॥ ॥ ४३१॥

पापेन सह शरीरं दग्धुं यत् आसीत् ध्यानज्वलनेन । तज्जातं यत्क्षारं प्रक्षालयतु तेन मंत्रेण ॥

पिडिदिवसं जं पावं पुरिसो आसवह तिविहजोएण । तं णिद्दह् णिरुत्तं तेण ज्झाणेण संजुत्तो ॥ ४३२ ॥ प्रतिदिवसं यत्पापं पुरुषः आस्त्रविति त्रिविधयोगेन । तिविद्दिति नि:शेषं तेन ध्यानेन संयुक्तः ॥

१ मज्झपयं ख. । २ णियदेहं ख. निजदेहं ।

जं सुद्धी तं अप्या सकायरहिओ य कुणइ ण हु किं पि। तेण प्रणो णियदेहं प्रण्णणवं चिंतए झाणी ॥ ४३३ ॥ यः ग्रुद्धः आत्मा स्वकायरहितश्च करोति न हि किमपि। तेन पुनर्निजदेहं पुण्यार्णवं चिन्तयेत् ध्यानी॥ उद्याविऊण देहं संपुण्णं कोडिचंदसंकासं। पच्छा सयलीकरणं कुणओ परमेहिमंतेण ॥ ४३४ ॥ उत्थाय देहं सम्पूर्ण कोटिचन्द्रसंकारां। पश्चाच्छकलीकरणं करोतु परमेष्टिमंत्रेण॥ अहवा खिप्पैंड सा(से)हाँ णिस्सेड करंगुलीहिं वामेहिं। पाए णाही हियए मुहे य सीसे य ठविऊणं ॥ ४३५ ॥ अथवा क्षिपेतु शेषां ? निवेशयतु ? कराड्गुलै: वामै:। पादे नाम्यां हृदये मुखे च शिरिस च स्थापियत्वा ॥ अंगे णासं किचा इंदो हं किप्पिऊण णियकाए। कंकण सेहर मुद्दी कुणओ जण्णोपवीयं च ॥ ४३६ ॥ अंगे न्यासं कृत्वा इन्द्रोऽहं कल्पियत्वा निजकाये। कंकणं शेखरं मुद्रिकां कुर्यात् यज्ञोपवीतं च ॥ पीढं सेरं किप्य तस्सोवरि ठाविऊण जिणपिडमा। पचक्खं अरहंतं चित्ते भावेउ भावेण ॥ ४३७ ॥ पीठं मेर्हं कल्पयित्वा तस्योपरि स्थापयित्वा जिनप्रतिमां। प्रसक्षं अर्हन्तं चित्ते भावयेत् भावेन ॥ कलसचउक्कं ठाविय चउसु वि कोणेसु णीरपरिपुणां। घयदुद्धदहियमरियं णवसयदलछण्णम्रहकमलं ॥ ४३८ ॥

१ संसुद्धो सो अप्पा ख.। संशुद्धः स आत्मा। २ पे ख.। ३ सहा ख.।

कलशचतुष्कं स्थापयित्वा चतुष्वीप् कोणेषु नीरपरिपूर्णे । वृतदुग्धद्धिमृत नवशतदलच्छन्नमुखकमलं ॥ आवाहिऊण देवे सुरवइसिहिकालणेरिए वरुणे। पवणे जखे ससूली सपियसवाहणे ससत्थे य ॥ ४३९ ॥ आह्रय देवान् सुरपति-शिखि-काल नैर्ऋत्यान् वरुणान्। पवनान् यक्षान् सर्रा्छिनः सिप्रयसवाहनान् सरास्त्राँश्च ॥ दाऊण प्रजादव्वं वलिचरुयं तह य जण्णभायं च। सन्वेसिं मंतेहि य वीयक्खरणामजुत्तेहि ॥ ४४० ॥ दत्वा पूजाद्रव्यं विश्विरुकं तथा च यज्ञभागं च। सर्वेपा मंत्रेश्व वीजाक्षरनामयुक्तै: ॥ उचारिकण मंते अहिसेयं कुणउ देवदेवस्स । णीरघयसीरदहियं खिवड अणुक्कमेण जिणसीसे ॥ ४४१॥ उचार्य मंत्रान् अभिपेकं कुर्यात् देवदवस्य । नीरघृतक्षीरदधिकं क्षिपेत् अनुऋमेण जिनशीर्षे ॥ ण्हवणं काऊण पुणो अमलं गंधोवयं च वंदिता। सवलहणं च जिणिंदे कुणऊ कस्सीरमलएहिं ॥ ४४२ ॥ स्तपनं कारियत्वा पुनः अमलं गन्वोदकं च वन्दित्वा। उद्दर्तनं च जिनेन्द्रे कुर्यात् काश्मीरमलयैः॥

आलिहड सिद्धचनकं पट्टे दन्वेहिं णिरुसुग्रंघेहि। गुरुउवएसेण फुडं संपण्णं सन्वमंतेहिं॥ ४४३॥ आलिखेत् सिद्धचकं पट्टे दन्यैः निःसुगन्वैः। गुरुपदेशेन स्फुटं संपन्नं सर्वमंत्रैः॥ सोलैदलकमलमज्झे अरिहं विलिहेह विंदुकलसहियं। वंभेण वेढइत्ताँ उवरिं पुणु मायवीएण ॥ ४४४ ॥ षोडशदलकमलमध्ये अर्हे विलिखेत् बिन्दुकलसहितं। ब्रह्मणा वेष्टियित्वा उपरि पुनः मायाबीजेन ॥

सोलससरेहि वेढहुँ देहवियप्पेण अद्वन्मा वि। अद्वृहि दलेहि सुपयं अरिहंताणं णमो सहियं ॥ ४४५ ॥

षोडशस्वरैः वेष्टय देहविकल्पेन अष्टवर्गानपि । अष्टभिर्दछैः सुपदं अईद्भयो नमः सहितं॥

मायाए तं सन्वं तिउणं वेढेह अंकुसारूढं । कुणह धरामंडलयं बाहिरयं सिंद्धचक्कस्स ॥ ४४६ ॥

मायया तत्सर्वे त्रिगुणं वेष्टयेत् अंकुशारुद्धं । कुर्यात् घरामण्डलकं बाह्यं सिद्धचक्रस्य ॥

इय संखेवं कहियं जो पूयइ गंधदीवधूवेहिं। कुसुमेहि जवइ णिचं सो हणइ पुराणयं पावं।। ४४७॥

इति संक्षेपेण कथितं यः पूजयित गन्धदीपघूपैः । कुंसुमैः जपित नित्यं स हन्ति पुराणकं पापं ॥

जो पुणु वड्डहाँ(द्वा)रो सच्चो भणिओ हु सिद्धचक्कस्स । सो एई ण उद्घरिओ इण्हिं सामग्गि ण उ तस्स ॥ ४४८ ॥

यः पुनः वृहदुद्धारो सर्वो भिणतो हि सिद्धचक्रस्य। सोऽत्र नं उद्धर्तन्य इदानी सामग्री न च तस्य॥

१ सोलहदलकंत्रमज्झे. ख. । २ वेड्डुता क. । ३ पुराकयं ख. । पुराकृतं । ४ वृद्धारो । ५ इत्थ. ख. ।

जइ पुज्जइ को वि णरो उद्घारिता गुरूवएसेण। अद्दलविडणतिडणं चडग्गुणं वाहिरे कंजे ॥ ४४९ ॥ यदि पूजयितं को ऽपि नर उद्धार्य गुरूपदेशेन । अप्रदरुद्दिगुणत्रिगुणं चतुर्गुणं वाह्ये कंजे ॥ मज्झे अरिहं देवं पंचपरमेहिमंतसंजुत्तं। लहिङ्ग किणयाए अहद्ले अहद्वीओ ॥ ४५० ॥ मध्ये अई देवं पंचपरमेष्टिमंत्रयुक्तं। लिखित्वा कर्णिकायां अष्टदले अष्टदेवी: ॥ सीलहदलेसु सीलहविज्ञादेवीर्ड मंतसहियाओ । चंडवीसं पत्तेसुं य जक्खा जक्खी य चंडवीसं ॥ ४५१ ॥ पोडशदलेषु पोडशविद्यादेवीः मंत्रसहिताः । चंतुंविंशतौ पत्रेषु च यक्षान् यक्षीश्च चतुर्विंशितं॥ वत्तीसा अमरिंदां लिहेह वत्तीसकंजपत्तेस । णियणियमंतपउत्ता गणहरवलएण वेढेह ॥ ४५२ ॥ द्यात्रिंशतममरेन्द्रान् छिखेत् दात्रिंशत्कंजपत्रेषु । निजनिजमंत्रप्रयुक्तान् गणधरवल्येन वेष्टयेत्॥ सत्तप्याररेहा सत्त वि विलिहेह वज्जसंजुता। चडरंसो चउदारा कुणह पयत्तेण जुत्तीए ॥ ४५३॥ सतप्रकाररेखाः सतापि विटिखेत् वज्रसंयुक्ताः । चतुरंशांश्रतुद्दीरान् कुर्यात् प्रयत्नेन युक्त्या ॥ एवं जंतुद्धारं इत्थं मह् अक्खियं समासेण । सेसं किं पि विहाणं णायव्वं गुरुपसाएण ॥ ४५४ ॥

१ कप्पेदा ख. । कल्पेन्द्रान् ।

एवं यंत्रोद्धारं इत्थं मया कथितं समासेन। रोषं किमपि विधानं ज्ञातव्यं गुरुप्रसादेन॥ अद्विहअचणाए पुज्जेयव्वं इमं खु णियमेण । दव्वेहिं सुअंघेहि य लिहियव्वं अइपवित्तेहिं ॥ ४५५ ॥ अष्टिविधार्चनया पूजितन्यं इदं खलु नियमेन । द्रव्यै: सुगन्धेश्च लेखितव्यं अतिपवित्रै: ॥ जो पुज्जइ अणवरयं पावं णिदहइ आसिभवबद्धं। पिडिदिणक्यं च विहुणइ बंधइ परराई पुण्णाई ॥ ४५६॥ यः पूजयति अनवरतं पापं निर्दहति पूर्वभवबद्धं । प्रतिदिनकृतं च विहन्ति बध्नाति प्रचुराणि पुण्यानि ॥ इह लोए पुण मंता सन्वे सिज्झंति पढियमित्तेण। विज्ञाओ सन्वाओ हवंति फुडु साणुकूलाओ ॥ ४५७॥ इहलोके पुनर्मेत्राः सर्वे सिद्धयन्ति पठितमात्रेण । विद्याः सर्वा भवन्ति स्फुटं सानुकूलाः ॥ गहभूयडायणीओ सन्वे णासंति तस्स णामेण। <sup>र</sup>णिव्विसियरणं पयडइ सुसिद्<del>धचक्क</del>प्पहावेण ॥ ४५८ ॥ ग्रहभूतिपशाचिन्यः सर्वा नश्यन्ति तस्य नाम्ना । निर्विषीकरणं प्रकटयति सुसिद्धचक्रप्रभावेन ॥ वसियरणं आइही थंभं णेहं च संतिकम्माणि। णाणाजराण हरणं कुणेड् तं झाणजोएण ॥ ४५९॥

वशीकरणं आकृष्टि स्तम्भनं स्नेहं शान्तिकर्म । नानाजराणां हरणं करोति तद्ध्यानयोगेन ॥

१ कोहं ख.।

पहरंति ण तस्स रिडणा सत्त् मित्तत्तणं च उवयादि । पुजा हवेड् लोए सुवल्लहो णरवरिंदाणं ॥ ४६० ॥ प्रहरन्ति न तस्य रिपवः शत्रुः मित्रत्वं च उपयाति। पूजा भवति लोके सुवलुभो नखरेन्द्राणां ॥ किं बहुणा उत्तेण य मोर्क्षं सोर्क्षं च लव्मेई जेण । केत्तियमेत्तं एयं सुसाहियं सिद्धचक्केण ॥ ४६१ ॥ किं वहुना उक्तेन च मोक्षः सौख्यं च छम्यते येन । कियन्मात्रमेतत्सुसाधितं सिद्धचक्रेण ॥ अहवा जइ असमत्थो पुजइ परमेहिपंचकं चक्कं । तं पायडं खु लोए इच्छियफलदायगं परमं ॥ ४६२ ॥ अथवा यद्यसमर्थः पूजयेत् परमेष्ठिपंचकं चकं । तत् प्रकटं खल्ल लोके इन्छितफलदायकं परमं॥ सिररेहभिण्गसुण्णं चंदुकलाविंदुएण संजुत्तं । मैत्ताहिवउवरगयं सुवेढियं कामनीएण ॥ ४६३ ॥ शिरोरेफभिनशून्यं चन्द्रकलाविन्दुकेन संयुक्तं । मात्राधिकोपरिगतं ? सुवेष्टितं कामवीजेन ॥ नामदिसाई णयारं मयारसनिसम्मदाहिणे भाए । वहिअद्दपत्तकमलं तिउणं वेढह मायाए ॥ ४६४ ॥ वामदिशायां नकारं मकारसविसर्गदक्षिणे भागे। वहिरप्टपत्रकमलं त्रिगुणं वेष्टयेत् मायया ॥ पणमंति मुत्तिमेगे अरहंतपयं दलेस सेसेसु। धरणीमंडलंमज्झे झाएह सुरचियं चक्कं ॥ ४६५ ॥

१ मर्गं ख. । २ मोक्खं ख. । ३ ए. ख. । ४ मंताहिव ख ।

प्रणव इति ? मूर्तिमेक्सिमन् ? अर्हतपदं दलेपु शेषेपु । धरणीमण्डलमध्ये ध्यायेत् सुराचितं चक्रं ॥ अह एउणवण्णासे कोहे काऊण विउलरेहाहिं। अयरीइअक्खराइं कमेण विण्णिसहं सव्वाइं ॥ ४६६ ॥ अथवा एकोनपंचाशान् कोष्ठान् कृत्वा विपुळरेखाभिः। अतिरोच्यक्षराणि क्रमेण विनिवेशय संवीणि ॥ ता णिसहं जहयारं मिजझमठाणेसु ठाइ जुत्तीए। वेढह वीएण पुणो इलमंडलउयरमज्झत्थं ॥ ४६७ ॥ तावत् निवेशय यथाकारं मध्यमस्थानेषु स्थापय युक्तया । वेष्ट्य बीजेन पुन: इलामण्डलोदरमध्यस्थं ॥ एए जंतुद्धारे पुज्जह परमेहिंपचअहिहाणे। इच्छइ फलदायारो पावघणपडलहंतारो ॥ ४६८ ॥ एतान् यंत्रोद्धारान् पूजयेत् परमेष्ठिपंचाभिधाना<sup>न्</sup>। इच्छितफ्छदातृन् पापघनपट्छहन्तृन् ॥ अद्दविह्चण काउं पुव्वपउत्तम्मि ठौवियं पडिमा । पुज्जेह तम्गयमणो विविहहि पुज्जाहिं भत्तीए ॥ ४६९ ॥ अष्टविधार्चनां कृत्वा पूर्वप्रोक्ते स्थापितां प्रतिमां। पूजयेत् तद्गतमनाः विविधाभिः पूजाभिः भक्तया ॥ पसमइ रयं असेसं जिणपयकमलेस दिण्णजलधारा । भिंगारणालणिग्गय भवंतभिंगेहि कव्वुरिया ॥ ४७० ॥ प्रशमति रजः अशेषं जिनपदकमलेपु दत्तजलघारा। मृगारनालनिर्गता भ्रमद्भृगैः कर्बुरिता ॥

१ इ. ख. । २ ठाविउं-स्थापयित्वा ख. ।

चंदणसुअंघलेओ जिणवरचलणेसु जो कुणइ भविओ । लहइ तण् विकिरियं सहावसुयंधयं अमलं ॥ ४७१॥ चन्दनसुगन्बलेपं जिनवरचरणेषु यः करोति भन्यः । लभते तनुं वैक्रिथिकं स्वभावसुगन्धकं अमलं ॥ पुण्णाणं पुज्जेहि य अक्खयपुंजेहि देवपयपुरओ । लग्भंति णवणिहाणे सुअवस्य चक्कवितः ॥ ४७२ ॥ पुर्णे: पूजयेच अक्षतपुंजे: देवपदपुरत: । लभ्यन्ते नवनिधानानि स्वक्षयानि चक्रवर्तित्वं ॥ अलिचुं विएहिं पुज्जइ जिणपयकमलं च जाइमछी हिं। सो हवइ सुरवरिंदो रमेइ सुरतरुवरवणेहिं ॥ ४७३ ॥ अलिचुम्बित: पूजयित जिनपदकमलं च जातिमिल्लिक:। स भवति सुरवरेन्द्रः रमते सुरतरुवरवनेषु ॥ दहिखीरसप्पिसंभवउत्तमचरुएहिं पुज्जए जो हु। जिणवरपायपओरुह सो पावइ उत्तमे भोए ॥ ४७४ ॥ द्धिक्षीरसिंपःसंभवोत्तमचरुकैः पूजयेत् यो हि । जिनवरपादपयोरुहं स प्राप्तोति उत्तमान् भोगान् ॥ कप्पूरते छपयलियमंदमरुपहयणाडियदीवेहिं। पुज्जइ जिणपयंपीमं ससिस्ररविसमतणुं लहुई ॥ ४७५ ॥ कर्पूरतेलप्रज्वलितमन्दमरुत्प्रहत्तनितदीपैः। पूजयति जिनपदपद्मं शशिसूर्यसमतनुं लभते॥ सिल्लारसअर्यं रुमीसियणिग्गयधू वेहिं वहलधू मेहिं। ध्वइ जो जिणचरणेसु लहइ सुहैवत्तणं तिजए ॥ ४७६ ॥

१ नवनिहाणे स । २ पुण अवस्वये स. । ३ जिणप्यज्ञ्यलं स । ४ सिल्हार सगुरु. स । ५ सुहवत्तणं तिजाइ स, सुहवत्तूणं तिजएगं क ।

सिलारसागुरुमिश्रितनिर्गतधूपै: बहलधूम्नै: । धूपयेद्यः जिनचरणेषु लभते शुभवर्तनं त्रिजगति॥ पकेहिं रसड्रसुमुज्जलेहिं जिणचरणपुरओपविएहिं। णाणाफलेहिं पावइ पुरिसो हियइच्छयं सुफलं ॥ ४७७ ॥ पके रसाढ्यै: समुज्वलै: जिनवरचरणपुरतउपयुक्तै:। नानाफलै: प्राप्तोति पुरुष: हृदयेप्सितं सुफलं ॥ इय अहमेयअचण काऊं पुण जवह मूलविज्जा य । जा जत्थ जहाउत्ता सयं च अहोत्तरं जावा ॥ ४७८ ॥ इत्यष्टभेदार्चनं ऋत्वा पुन: जपेत् मूलविद्यां च । यां यत्र यथोक्तां शतं चाष्टोत्तरं जापं ॥ किचा काउस्सग्गं देवं झाएह समवसरणत्थं। लद्धद्वपाडिहेरं णवकेवललद्धिसंपुण्णं ।। ४७९ ॥ कृत्वा कायोत्सर्ग देवं ध्यायेत् समशरणस्थं । लन्धाष्टप्रातिहार्ये नवकेवललन्धिसम्पूर्णे ॥ णद्वेउघाइकम्मं केवलणाणेण मुणियतियलोयं। परमेटी अरिहंतं परमप्यं परमझाणत्थं ॥ ४८० ॥ नष्टचतुर्घातिकर्माणं केवलज्ञानेन ज्ञातत्रिलोकं। परमेष्टिनमईन्तं परमात्मानं परमध्यानस्यं ॥ झाणं झाऊण पुणो मन्झाणियवंदणैत्थ काऊणं। उवसंहरिय विसज्जउ जे पुन्वावाहिया देवा ॥ ४८१ ॥ ध्याने ध्यात्वा पुनः मध्यान्हिकवन्दनामत्र कृत्वा । उपसंहत्य विसर्जयेत् यान् पूर्वमाहूतान् देवान् ॥

१ घण ख. चउह क। २ वंदणं च ख.।

· एणविहाणेण फुडं पुन्जा जो कुणइ भत्तिसंजुत्तो । सो डहइ णियं पार्व वंघइ पुण्णं तिजयखोहं ॥ ४८२ ॥ एतद्विधानेन स्फुटं पूजां यः करोति मक्तिसंयुक्तः। स दहित निजं पापं वध्नाति पुण्यं त्रिजगत्क्षोभं ॥ उववज्जइ दिवलोए भुंजइ भोए मणिच्छिए इंहे। बहुकालं चिवय पुणी उत्तममणुयत्तणं लहई ॥ ४८३ ॥ उत्पद्यते स्वर्गलोके भुंक्ते भोगान् मनइन्छितान् इप्टान् । बहुकालं च्यूरवा पुन: उत्तममनुष्यत्वं लभते ॥ होऊण चक्कवटी चउदहरयणेहि णवणिहाणेहिं। पालिय छक्खंडधरा भुंजिय भोए णिरुगरिद्वा ॥ ४८४ ॥ भूत्वा चक्रवर्ता चतुर्दशरःनैर्नवनिधानै: । पालिया पट्खण्डधरां भुक्तवा भोगान् निर्गरिष्टान् ॥ संपत्तवोहिलाहो रक्जं परिहरिय भविय णिग्गंथो। लहिऊण सयलसंजम धरिऊण महव्वया पंच ॥ ४८५ ॥ संप्राप्तवोधिलाभः राज्यं परिहृत्य भूत्वा निर्प्रन्थः । लब्धा सकलसंयमं धृत्वा महाव्रतानि पंच ॥ रुहिऊण सुक्रझाणं उप्पाइय केवलं वरं णाणं। सिज्झेइ णहकम्मो अहिसेयं लहिय मेरुम्मि । ३८६ ॥ लब्धा गुरूष्यानं उत्पाद्य केवलं वरं ज्ञानं ।

इय णाऊण विसेसं पुण्णं आयरइ कारणं तस्स । पावहणं जाम सयलं संजमयं अप्पमत्तं च ॥ ४८७॥

सिद्धयति नप्टकर्मा अभिपेकं स्वय्वा मेरी ॥

इति ज्ञात्वा विशेषं पुण्यं अर्जयेत् कारणं तस्य । पापन्नं यावत् सकलं संयमं अप्रमत्तं च ॥ भावह अणुव्वयाई पालह सीलं च कुणह उववासं। पच्वे पच्वे णियमं दिज्जह अणवरह दाणाई ॥ ४८८ ॥ भावयेत् अणुव्रतानि पालयेत् शीलं च कुर्यादुपवासं। पर्वे पर्वे नियमं दद्यात् अनवरतं दानानि ॥ अभयपयाणं पढमं विदियं तह होइ सत्थदाणं च। तइयं ओसहदाणं आहारदाणं चउत्थं चै ॥ ४८९ ॥ अभयप्रदानं प्रथमं द्वितीयं भवति शास्त्रदानं च। तृतीयं त्वौषघदानं आहारदानं चतुर्थं च ॥ सन्वेसिं जीवाणं अभयं जो देइ मरणभीरूणं। सो णिब्भओ तिलोए उत्तरसो होइ सब्वेसिं ॥ ४९० ॥ सर्वेषां जीवानां अभयं यो ददाति मरणभीरूणां। स निर्भयः त्रिलोके उत्कृष्टो भवति सर्वेपां॥ सुयदाषेण य लब्भइ मइसुइणाणं च ओहिमणणाणं । बुद्धितवेण य सिहयं पच्छा वरकेवलं णाणं ॥ ४९१ ॥ श्रुतदानेन च लभते मतिश्रुतज्ञानं च अवधिमनोज्ञानं । बुद्धितपोभ्या च सहितं पश्चाद्वरकेवलं ज्ञानं ॥ ओसहदाणेण णरो अतुलियवलपरकमो महासत्तो । वाहिविमुक्तसरीरो चिराउ सो होइ तेयहो ॥ ४९२ ॥

१ अस्माद्ये. ख-पुस्तके '' उक्तं च ''— ज्ञानवान् ज्ञानदानेन, निर्भयोऽभयदानतः । अन्नदानास्मुखी नित्यं, निर्ब्याधिः भेपजाद्ववेत् ॥

औपधदानेन नरोऽतुष्टितवलपराक्रमो महासत्वः। व्याधिविमुक्तशरीरश्चिरायुः स भवति तेजस्यः॥ दाणस्साहार फलं को सक्कड़ विणाऊण भुवणयले। दिण्णेण जेण भोआ लग्भंति मणिच्छिया सन्वे ॥ ४९३ ॥ दानस्य आहारस्य फलं कः शक्तोति वर्णयितुं भुवनतले । दत्तेन येन भोगा लभ्यन्ते मनइच्छिताः सर्वे ॥ दायारो वि य पत्तं दाणविसेसो तहा विहाणं च । एए चउअहियारा णायन्वा होंति भन्वेण ॥ ४९४ ॥ दातापि च पात्रं दानिवशेषस्तथा विधानं च। एते चतुरिधकारा ज्ञातच्या भवन्ति भव्येन ॥ दायारो उवसंतो मणवयकाएण संजुओ दच्छो । दाणे कयउच्छाहो पयिँयवरछग्गुणो अमयो ॥ ४९५॥ दाता उपशान्तो मनोवचनकायेन संयुक्तो दक्ष:। दाने कृतोत्साहः प्रकटितवरपडुणः अमयः॥ भत्ती तुटी य खमा सद्धा सत्तं च लोहपरिचाओ । विण्णाणं तकाले सत्तगुणा होति दायारे ॥ ४९६ ॥ भक्तिः तुष्टिः क्षमा श्रद्धा सत्वं च छोभपरित्यागः । विज्ञानं तत्काले सत्तगुणा भवन्ति दातरि ॥ तिवहं भणंति पत्तं मिन्झम तह उत्तमं जहण्णं च। उत्तमपत्तं साह मज्झिमपत्तं च सावया भणिया ॥ ४९७ ॥ त्रिविधं भणन्ति पात्रं मध्यमं तथोत्तमं जघन्यं च । उत्तमपात्रं साधुः मध्यमपात्रं च श्रावका भणिताः ॥

१ विणइ ख. विनयी।

अविरइसम्मादिही जहण्णपत्तं तु अक्खियं समये। णाउं पत्तविसेसं दिज्जह दाणाइं भत्तीए ॥ ४९८ ॥ अविरतसम्यग्दृष्टिः जवन्यपात्रं तु कथितं समये। ज्ञात्वा पात्रविशेषं दद्यात् दानानि भक्तया॥ मिच्छादिही पुरिसो दाणं जो देइ उत्तमे पत्ते। सो पावइ वरभोए फुड उत्तमभोयभूमीसु ॥ ४९९ ॥ मिध्यादृष्टिः पुरुपो दानं यो ददाति उत्तमे पात्रे । स प्राप्नोति वरभोगान् स्फुटं उत्तमभोगभूमीषु ॥ मिज्झमपत्ते मिज्झमभोयभूमीसु पावए भोए। पावइ जहण्णभोए जहण्णपत्तस्स दाणेण ॥ ५०० ॥ मध्यमपात्रे मध्यमभोगभूमिषु प्राप्नोति भोगान् । प्राप्तोति जघन्यभोगान् जघन्यपात्रस्य दानेन ॥ उत्तमछित्ते वीयं फलड् जहा लक्खकोडिगुण्णेहिं। दाणं उत्तमपत्ते फलड् तहा किमिच्छभणिएण ॥५०१॥ उत्तमक्षिते बीजं फलति यथा लक्षकोटिगुणैः। दानं उत्तमपात्रे फलित तथा किमिच्छभणितेन ॥ सम्मादिही पुरिसो उत्तमपुरिसस्स दिण्णदाणेण। उववज्जइ दिवलोए हवइ स महड्डिओ देओ ॥ ५०२ ॥ सम्यग्दृष्टिः पुरुष उत्तमपुरुषस्य द्त्तदानेन । उपपद्यते स्वर्गलोके भवति स महर्द्धिको देवः ॥ जहणीरं उच्छुगयं कालं परिणवइ अमयरूवेण । तह दाणं वरपत्ते फलेइ भोएहिं विविहेहिं ॥ ५०३ ॥

१-४९९ और ५०० गाथासूत्रयोः ख-पुस्तके पौर्वापर्य ।

यथा नीरमिक्षुगतं काले परिणमति अमृतरूपण । तथा दानं वरपात्रे फलति भोगैः विविधेः ॥ उत्तमरयणं खु जहा उत्तमपुरिसासियं च बहुमुछं । तह उत्तमपत्तगयं दाणं णिउणेहि णायव्वं ॥ ५०४ ॥ उत्तमरानं खलु यथा उत्तमपुरुपाश्रितं च बहुम्ह्यं । तथोत्तमपात्रगतं दानं निपुणै: ज्ञातव्यं ॥ किं किंचि वि वेयमयं किंचि वि पत्तं तवोमयं पर्में। तं पत्तं संसारे तारणयं होईं णियमेण ॥ ५०५॥ ार्के किंचिदपि वेदमयं किचिदपि पात्रं तपोमयं प्रमं। तत्पात्रं संसारे तारकं भवति नियमेन ॥ वेओ किल सिद्धंतो तस्सदा णवपयत्थछद्र्वं । गुणमग्गणठाणा वि य जीवहाणाणि सन्वाणि ॥ ५०६ ॥ वेदः किल सिद्धान्तः तस्यार्थान्नवपदार्थपड्डन्याणि । गुणमार्गणास्थानान्यपि च जीवस्थानानि सर्वाणि ॥ परमप्पयस्स रूवं जीवकम्माण उहयसव्भावं । जो जाणइ सविसेसं वेयमयं होइ तं पत्तं ॥ ५०७॥ परमात्मनो रूपं जीवकर्मणोरुभयोः स्वभावं। यो जानाति सविशेपं वदमयं भवति तत्पात्रं॥ बहिरव्मंतरतवसा कालो परिखवइ जिणोवएसेण । दिढवंभचेर णाणी पत्तं तु तवोमयं भणिय ॥ ५०८ ॥ वाद्याभ्यन्तरतपसा कालं परिक्षिपति जिनोपदेशेन। द्दव्रसचर्यो ज्ञानी पात्रं तु तपोमयं भणितं ॥

१ किंचि वि वेयमयं पतं ख. २ भणियं. ख. । ३ होंति ख. । ४ व्वा ख. ।

जह णावा णिच्छिदा गुणमइया:विविहरयणपरिपुण्णा। तारइ पारावारे वहुजलयरसंकडे भीमे ॥ ५०९ ॥ यथा नौ: निश्छिदा गुणमया त्रिविधरत्नपरिपूर्णा । तारयति पारावारे बहुजलचरसंकटे भीमे ॥ तह संसारसमुद्दे जाइजरामरणजलयराइण्णे । दुक्खसहस्सावत्ते तारेइ गुणाहियं पत्तं ॥ ५१० ॥ तथा संसारसमुद्रे जातिजरामरणजळचराकीर्णे । दु:खसहस्रावर्ते तारयति गुणाधिक पात्र ॥ कुच्छिगयं जस्सण्णं जीरइ तवझाणवंभचरिएहिं। सी पत्ती णित्थारइ अप्पाणं चेव दायारं ॥ ५११ ॥ कुक्षिगतं यस्यातं जीर्यते तपोध्यानंत्रहाचर्यैः। तंत्पात्रं निस्तारयति आत्मानं चैव दातारं ॥ एरिसपंत्रिम वरे दिज्जइ आहारदाणमणवर्जं । पास्यसद्धं अमलं जोगंग मणदेहसुक्खयरं ॥ ५१२ ॥ एतादृशपात्रे वरे दद्यात् आहारदानमनवद्यं । प्रासुकेशुद्धं अमलं योग्यं मनोदेहसुखकरं ॥ कालस्स य अणुरूवं रोयारोयत्तर्ण च णाऊणं । . दायव्वं जहजोग्गं आहारं गेहवंतेण ॥ ५१३ ॥ कालस्य चानुरूपं रोगारोगत्वं ज्ञात्वा । दातन्यं यथायोग्यं आहारं गृहवता ॥ पत्तस्सेस सहावो जं दिण्णं दायगेण भत्तीए। तं करपत्ते सोहिय गहियव्वं विगयराएण ॥ ५१४ ॥

१ तं पत्तं ख।

पात्रस्येप स्वभावो यद्त्तं दायकेन भक्त्या । तत्करपात्रे शोधयित्वा गृहीतन्यं विगतरागेन ॥ दायारेण पुणो वि य अप्पाणो सुक्खमिच्छमाणेण । देयं उत्तमदाणं विहिणा वरणीयसत्तीए ॥ ५१५॥ दात्रा पुनरिप च आत्मनः सुखिमच्छता । देयं उत्तमदानं विधिना वर्णितशक्त्या ॥ जी पुण हुंतइ धणकणैंड् मुणिहिं कुभोयणु देइ। जिम्म जिम्म दालिइडउ पुर्हि ण तही छंडेइ॥ ५१६॥ यः पुनः सति धनकनके मुनिभ्यः कुभोजनं ददाति । जन्मिन जन्मिन दारिद्यं पृष्टिं न तस्य त्यजिति ॥ देही पाणा रूवं विज्जा धम्मं तवी सुहं मीक्खं। सच्चं दिण्णं णियमा हवेइ आहारदाणेणं ॥ ५१७॥ देहं: प्राणा रूपं विद्या धर्म: तप: सुखं मोक्ष: । सर्वे दत्तं नियमात् भवेत् आहारदानेन ॥ भुक्खसमा ण हु वाही अण्णसमाणं च ओसहं णितथ । तम्हा आहारदाणे आरोयत्तं हवे दिण्णं ॥ ५१८ ॥ बुभुक्षासमो न हि व्याधिः अन्नसमानं च औपधं नास्ति । तस्माटाहारदानेन आरोग्यत्वं भवेदतं॥ आहारमओ देहो आहारेण विणा पडेड् णियमेण । तम्हा जेणाहारो दिण्णो देहो हवे तेण ॥ ५१९ ॥ आहारमयो देह आहारेण विना पतति नियमेन। तस्माचेनाहारो दत्तो देहो भवेत्तेन ॥

१ इदं दोहकं ख—पुस्तके उक्तं चेति लिखित्वा लिखितं । २ कणधणइं ख. ।

ता देहो ता पाणा ता रूवं ताम णाणविण्णाणं। जामाहारो पविसइ देहे जीवाण सुक्खयरो ॥ ५२० ॥ ताबदेहस्ताबत्पाणास्ताबद्रुपं ताबज्ज्ञानविज्ञानं । यावदाहारो प्रविशति देहे जीवानां सुखकर: ॥ आहारसणे देहो देहेण तवो तवेण रयसडणं। रयणासेण य णाणं णाणे मुक्खो जिणो भणई।। ५२१।। आहाराशने देहो देहेन तपस्तपसा रजःसटनं । रजोनाशेन च ज्ञांनं ज्ञाने मोक्षो जिनो भणति ॥ चउविहदाणं उत्तं जं तं सयलैमवि होइ इह दिणं। सविसेसं दिण्णेण य इक्केणाहारदाणेण ॥ ५२२ ॥ चतुर्विधदानं उक्तं यत् तत्सकलमि भवति इह दत्तं। सविशेपं दत्तेन च एकेनाहारदानेन ॥ भुक्खाकयमरणभयं णासइ जीवाण तेण तं अभयं। सो एव हणइ वाही उसहं तेण आहारो ॥ ५२३ ॥ बुमुक्षाकृतमरणभयं नाशयति जीवानां तेन तदभयं। स एव हन्ति व्याधिं औपधं तेनाहारः॥ आयाराईसत्थं आहारवलेण पढइ णिस्सेसं। तम्हा तं सुयदाणं दिण्णं आहारदाणेण ॥ ५२४ ॥ आचारादिशास्त्रं आहारवलेन पठति नि:शेपं। तस्मात् तच्छ्तदानं दत्तं आहारदानेन ॥ हयगयगोदाणाइं धरैणीरयकणयजैं।णदाणाइं । तित्तिं ण कुणंति सया जह तित्तिं कुणइ आहारो ॥ ५२५॥

१ सयलं पि ख.। २ क्षुद्र्यार्थि । ३ धरणीरयकणयरयणदाणाई ख.। ४ जेण क.।

हयगजगोदानानि धरणीरत्नकनकयानदानानि । तृति न कुर्वन्ति सदा यथा तृतिं करोति आहारः ॥ जह रइणाणं वहरं सेलेस य उत्तमो जहा मेरू। तह दाणाणं पवरो आहारो होइ णायच्यो ॥ ५२६ ॥ यथा रत्नानां वज्रं शैलेषु च उत्तमो यथा मेरुः। तथा दानानां प्रवर आहारो भवति ज्ञातव्यः ॥ सो दायन्त्रो एत्ते विहाँगजुत्तेण सा विही एसा । पिंडगहमुचेहाणं पादोदयअंचणं च पणमं च ॥ ५२७ ॥ स दातन्यः पात्रे विधानयुक्तेन स विधिरेषः। प्रतिप्रहमुचस्थानं पादोदकमर्चनं च प्रणामं च ॥ मणवयणकायसुद्धी एसंणसुद्धी य परम कायव्वा । होइ फुडं आयरणं णवन्विहं पुन्वैकम्मेण ॥ ५२८ ॥ मनवचनकायशुद्धिरेषणशुद्धिश्च परमा कर्तव्या । भवति स्फुटमाचरणं नवविधं पूर्वकर्मणा ॥ एवं विहिणा जुत्तं देयं दाणं तिसुद्धभत्तीए। विजय कुच्छियपत्तं तह य अपत्तं च णिस्सारं ॥ ५२९ ॥ एवं विधिना युक्तं देयं दानं त्रिशुद्धभक्त्या। वर्जियत्वा कुत्सितपात्रं तथा चापात्रं च निःसारं॥ जं रयणत्तयरैहियं मिच्छोंमयकहियधम्मअणुलग्गं। जइ वि हु तबइ सुवोरं तहा वि तं कुच्छियं पत्तं ॥५३०॥ यद्रत्नत्रयरहितं भिध्यामतकथितधर्मानुलग्नं । यद्यपि हि तप्यते सुचोरं तथापि तत्कुत्सितं पात्रं ॥

१ विहिणा रा. विधिना। २ पुत्र. ख. पुण्य। ३ सिह्यं क-पुस्तके।

जस्स ण तवो ण चरणं ण चावि जस्सित्थि वरगुणो कोई। तं जाणेह अपत्तं अफलं दाणं कयं तस्स ॥ ५३१॥ यस्य न तपो न चरणं न चापि यस्यास्ति वरगुणः कश्चित्। तज्जानीयादपात्रमफ्लं दानं कृतं तस्य ॥ ऊसरिवत्ते बीयं सुक्खे रक्खे य णीरअहिसेओ। जह तह दाणमवत्ते दिण्णं खु णिरत्थयं होई ॥ ५३२ ॥ ऊषरक्षेत्रे बीजं शुष्के वृक्षे च नीरामिषेक:। यथा तथा दानमपात्रे दत्तं खलु निरर्थकं भवति ॥ कुंच्छियपत्ते किंचि वि फलइ कुदेवेसु कुणरतिरिएसु। कुच्छियभोयधरासु य लवणंवुहिकालउवहीसु ॥ ५३३ ॥ कुत्सितपात्रे किंचिदपि फलति कुदेवेपु कुनरतिर्यक्षु । कुत्सितभोगधरासु च ठवणाम्बुधिकालोदधिषु॥ लवणे अडयालीसा कालसमुद्दे य तित्तिया चेव। अंतरदीवा भणिया कुभोयभूमीय विक्खाया ॥ ५३४ ॥ लवणे अष्टचत्वारित् कालसमुद्रे च तावन्त एव । अन्तर्द्वीपा भणिता कुभोगभूम्या विख्याताः॥ उपज्जंति मणुस्सा कुपत्तदाणेण तत्य भूमीसु । जुर्वलेण गेहरहिया णग्गा तस्मृति णिवसंति ॥ ५३५॥ उत्पद्यन्ते मनुष्याः कुपात्रदानेन तत्र भूमिषु । ं युगलेन गृहरहिता नग्नाः तरुमूले निवसन्ति ॥ पह्णोवमआउस्सा वत्थाहरणेहि विज्ञया णिचं। तरुपछ्चयुष्फरसं फलाण रसं चेव भक्खंति ॥ ५३६ ॥

१ जुवलेय ख.।

पल्योपमायुपः वस्त्राभरणेन वर्जिता नित्यं । तरुपछुवपुष्परसं फलानां रसं चैव भक्षयन्ति ॥ दीवे किंहं पि मणुया सक्करगुडखंडसण्णिहा भूमी। भक्खंति पुहिजणया अइसरसा पुन्वकम्मेणै ॥ ५३७ ॥ द्दीपे कापि मनुजाः शर्भरागुडखण्डसन्निमां भूमि । भक्षयन्ति पुष्टिजनकां अतिसरसां पूर्वकर्मणा ॥ केई गयसीहमुहा केई हरिमहिसकैविकोलमुहा । केई आदरिसमुहा केई पुण एयपाया य ॥ ५३८ ॥ केचित् गर्जासहमुखाः केचिद्धरिमहिषकपिकोऌकमुखाः । केचिदादर्शमुखाः केचित्पुनः एकपादाश्च ॥ सससुक्कलिकण्णा वि य कण्णप्पावरणदीहकण्णा य । लंगूलघरा अवरे अवरे मणुया अभासा य ॥ ५३९॥ . रारारास्कुल्रिकर्णा अपि च कर्णप्रावरणदीर्घकर्णाश्च । लाङ्कलघरा अपरे अपरे मनुष्या अभापकाश्च ॥ एए णरा पसिद्धा तिरिया वि हवंति कुभोयभूमीसु । मणुसुत्तरवाहिरेसु अ असंखदीवेसु ते होंति ॥ ५४० ॥ एते नराः प्रसिद्धाः तिर्यञ्चोऽपि भवन्ति कुभोगभूमिषु ॥ मानुपोत्तरवाह्ये च असंख्यद्वीपेषु ते भवन्ति ॥ सन्वे मंदकसाया सन्वे णिस्सेसवाहिपरिहीणा। मरिऊण विंतरा वि हु जोइसुभवणेसु जायंति ॥ ५४१ ॥ सर्वे मन्दकपायाः सर्वे निःशेपन्याधिपरिहीनाः । मृत्वा व्यन्तरेप्वपि हि ज्योतिर्भवनेपु जायन्ते ॥

१ पुण्योदयेन । २ केई ख-केचित् ।

तत्थ चुया पुणे संता तिरियणरों पुणे हवंति ते सव्वे । काऊण तत्थ पायं पुणे वि णिरयांवहा होति ॥ ५४२ ॥ तत्रच्युताः पुनः सन्तः तिर्यह्नराः पुनः भवन्ति ते सर्वे । कृत्वा तत्र पापं पुनरि नरकपथा भवन्ति ॥ चंडालिभिल्लिंपियहोंवयकलाल एवमाईणि ।

चंडालिमिङ्किषियडों वयकङ्काल एवमाईणि । दीसंति रिद्धिपत्ता कुच्छियपत्तस्स दाणेण ॥ ५४३ ॥

चण्डालभिल्लिलिपकडोंबक्लवारा एवमादिकाः। दृश्यन्ते ऋद्विप्राप्ताः कुत्सितपात्रस्य दानेन॥

केई पुण गयतुरया गेहे रायाण उण्णई पत्ता । दिस्संति मचलोए कुच्छियपत्तस्स दाणेण ॥ ५४४ ॥

केचित्पुन: गजतुरगा गृहे राज्ञां उन्नर्ति प्राप्ताः । दश्यन्ते मर्त्यलोके कुत्सितपात्रस्य दानेन ।।

केई पुण दिवलोए उववण्णा वाहणत्तणेण ते मणुया। सोयंति जाइदुक्खं पिच्छिय रिद्धी सुदेवाणं ॥ ५४५ ॥

केचित्पुनः स्वर्गलोके उत्पन्ना वाहनत्वेन ते मनुजाः । सोचन्ति जातिदुःखं प्रेक्ष्य ऋद्धिं सुदेवानां ॥

णाऊण तस्स दोसं सम्माणह मा कया वि सिविणम्मि । परिहरह सया दूरं बुहिर्याण वि सविससप्पं व ॥ ५४६ ॥

ज्ञात्वा तस्य दोषं सम्मानयेन्मा कदापि स्वप्ते । परिहरेत् सदा दूरं.....सिवपसर्पवत् १॥

१ पणसत्ता क. पणास्का द्युतरकाः । २ णरे ख. । ३ पुण ण ख. । ४ पुण वि ख. । ५ तिरियावहाः ख. । ६ छुहियाण विसविसमण्णं वा ख. ।

पत्थरमेया वि दोणी पत्थरमप्पाणयं च वोलेइ। जह तह कुच्छियपत्तं संसारे चेव वोलेइ।। ५४७॥ प्रस्तरमय्यपि द्रोणी प्रस्तरमात्मानं च निमज्जयति। यथा तथा कृत्सितपात्रं संसारे एव निमज्जयति।। णावा जह सच्छिदा परमप्पाणं च उविहस्तिलिलिम। वोलेइ तह कुपत्तं संसारमहोवही भीमे।। ५४८॥

नौर्यथा सच्छिद्रा परमात्मानं चोद्धिसिछिछे । निमज्जयित तथा कुपात्रं संसारमहोद्घौ भीमे॥

लोहमए कुतरंडे लग्गो पुरिसो हु तीरिणीवाहे। बुड्डूइ जह तह बुड्डूइ कुपत्तसम्माणओ पुरिसो॥ ५४९॥

लोहमये कुतरण्डे लग्नः पुरुपो हि तीरणीवाहे । मज्जित यथा तथा मज्जित कुपात्रसम्मानकः पुरुपः ॥

ण लहंति फलं गरुयं कुच्छियपहुछित्तैसेविया पुरिसा । जह तह कुच्छियपत्ते दिण्णौ दाणा सुणेयव्वा ॥ ५५० ॥

न लभन्ते फलं गुरुकं कुत्सितप्रभुच्छुप्तसेवकाः पुरुपाः । यथा तथा कुत्सितपात्रे दत्तानि दानानि मन्तव्यानि ॥

णत्थि वयसीलसंजमझाणं तवणियमवंभचेरं च । एमेव भणइ पत्तं अप्पाणं लोयमज्झिम्में ॥ ५५१॥

१ गया क. । २ आखंखिअ आलिदं छित्रकं छितं परामुसिअं । इत्येते आश्वि-प्रार्थे । ३ दिण्णं दाणं मुणेयव्वं. ख. । ४ अस्माद्रेशे गायैका ख—पुस्तके. । कलहम्मागंधधारी दाणमहादाणगहणसंतुद्वा । चवला मुणि बहुभासी सवणो ण होइ सुद्धवयधारी ॥ १ ॥

नास्ति व्रतशीलसंयमध्यानं तपोनियमवहाचर्यं च । एवमेव भणति पात्रं आत्मानं लोकमध्ये ॥ मयकोहलोहगहिओ उड्डियहत्थो य जायणासीलो । गिहवावारांसत्तो जो सो पत्तो कहं हवड़ ॥ ५५२ ॥ मदकोधलोभगर्हित उत्थितहस्तश्च याचनाशील: । गृहव्यापारासक्तः यः स पात्रं कथं भवति ॥ हिंसाइदोसजुत्तो अदृरउदेहिं गमियअहरत्तो । कयविक्कयवृहंतो इंदियविसएसु लोहिल्लो ॥ ५५३ ॥ हिसादिदोषयुक्त आर्तरौदैः गमिताहोरात्रः। क्रयविक्रयवर्तमानः इन्द्रियविपयेषु छुन्धः॥ उत्तमपत्तं णिंदिय गुरुठाणे अप्पयं पकुव्वंतो । होउं पावेण गुरू बुड्डइ पुण कुगइउवहिम्मि ॥ ५५४ ॥ उत्तमपात्रं निन्दित्वा गुरुस्थाने आत्मानं प्रकुर्वन् । भूत्वा पापेन गुरु: ब्रुडित पुन: कुगत्युद्धौ ॥ जो वोलइ अप्पाणं संसारमहण्णवम्मि गरुयम्मि । सो अण्णं कह तारइ तस्साणुमग्गे जणं लग्गं ॥ ५५५ ॥ यः निमज्जयति आत्मानं संसारमहार्णवे गुरुके । स अन्यं कथं तारयति तस्यानुमार्गे जनं लग्नं ॥ एवं पत्तविसेसं णाऊणं देह दाणमणवरयं । णियजीवसग्गमीक्खं इच्छयमाणी पयत्तेण ॥ ५५६ ॥ एवं पात्रविशेपं ज्ञात्वा देहि दानमनवरतं । निजजीवस्वर्गमोक्षाविच्छन् प्रयत्नेन ॥

१ गिहवावारमपत्तो ख.।

लहिऊण संपया जो देइ ण दाणाई मोहसंछण्णो । सो अप्पाणं अप्पे वंचेइ य णित्थ संदेहो ॥ ५५७ ॥ टब्बा सम्पत् यो ददाति न दानादि मोहसंछनः । स आत्मानं आत्मना वंचयति च नास्ति सन्देहः ॥ ण य देइ णेये भुंजइ अत्थं णिखणेई लोहसंछण्णो । सो तणकयपुरिसो इव रक्खइ सस्सं परस्सत्थे ॥ ५५८॥ न च ददाति नैव मुंकेऽर्थं निक्षिपति लोमसंच्छनः। स तृणकृतपुरुप इव रक्षति सस्यं परस्यार्थे ॥ किविणेण संचयधणं ण होइ उवयारियं जहा तस्स । महुयरि इव संचियमहु हरंति अण्णे सपाणिहिं॥ ५५९॥ क्रुपणेन संचितधनं न भवति उपकारकं यथा तस्य । मधुकरीव संचितमधु हरन्ति अन्ये सप्राणैः॥ कस्स थिरा इह लच्छी कस्स थिरं जुर्वेवणं धणं जीवं। इय मुणिऊण सुपुरिसा दिंति सुपत्तेसु दाणाई ॥ ५६० ॥ कस्य स्थिरेह लक्ष्मीः कस्य स्थिरं यौत्रनं धनं जीवितं । इति ज्ञात्वा सुपुरुपा ददति सुपात्रेषु दानानि । दुक्खेण लहड़ वित्तं वित्ते लद्धे वि दुछहं चित्तं । लद्धे चित्ते वित्ते सुदुछहो पत्तलंभो य ॥ ५६१ ॥ दु:खेन लभते वित्तं वित्ते लब्धेऽपि दुर्लभं चित्तं। लब्धे चित्ते वित्ते सुदुर्लभः पात्रलामश्च ॥ चित्तं वित्तं पत्तं तिण्णि वि पावेइ कह वि जइ पुरिसो । तो ण लहइ अणुकूलं सयणं पुत्तं कलतं च ५६२ ॥

१ अप्पणं चिय. ख.। २ णय सइं भुंजइ क.। ३ रक्खेइ. ख.। ४ जीवणं

चित्तं वित्तं पात्रं त्रीण्यपि प्राप्तोति कथमपि यदि पुरुपः। तर्हि ने लभतेऽनुकूलं स्वजनं पुत्रं कलत्रं च ॥ पडिकुलमाइ काऊं विग्धं कुन्वंति धम्मदाणस्स । उवएसंति दुबुद्धिं दुग्गइगमकारया असुहा ॥ ५६३ ॥ प्रतिक्लमादि ऋत्वा विष्नं कुर्वन्ति धर्मदानस्य । ं उपदिशन्ति दुर्बुद्धिं दुर्गतिगमकारकामशुभां ॥ सो कह सयणो भण्णइ विग्वं जो कुणइ धम्मदाणस्स । दाऊण पावैबुद्धी पाडइ दुक्खायरे णरए ॥ ५६४ ॥ सं कथं स्वजनो भंण्यते विघ्नं यः करोति धर्मदानस्य। दला पापबुद्धि पांतयंति दुःखाकरे नरके ॥ सो सयणो सी बंधू सो मित्तो जो सहिज्जओ धम्मे । जो धम्मविग्घयारी सो सत्तू णत्थि संदेहो ॥ ५६५ ॥ स स्वजनः स बन्धुः स मित्रं यः सहायकः धर्मे । यों धर्मविंव्रकारी सं शत्रुः नास्ति सन्देहः॥ ते धण्णा लोयतए तेहि णिरुद्धाई कुगइगमणाई । वित्तं पत्तं चित्तं पांविवि जिहं दिण्णदाणाइं ॥ ५६६ ॥ ते धन्या लोकत्रये तैर्निरुद्धानि कुगतिगमनानि । वित्तं पात्रं चित्तं प्राप्य यै: दत्तदानानि ॥ मुणिभोयणेण दव्वं जस्स गयं जुव्वणं च तवयरणे। सण्णासेण य जीवं जस्स गयं किं गयं तस्स ॥ ५६७ ॥ मुनिभोजनेन द्रव्यं यस्य गतं यौवनं च तपश्चरणे ।

सन्यासेन च जीवितं यस्य गतं किं गतं तस्य ॥

१ पापोपदेशं ।

जह जह बड्डू रुच्छी तह तह दाणाई देह पत्तेसु । अहवा हीयइ जह जह देह विसेसेण तह तह यं।। ५६८ ॥ यथा यथा वर्धते छक्ष्मीः तथा तथा दानानि देहि पात्रेषु । अथवा हीयते यथा यथा देहि विशेषण तथा तथा च ॥

जेहिं ण दिण्णं दाणं ण चावि पुज्जा किया जिणिदस्स । ते हीणदीणदुग्गय भिक्खं ण लहंति जायंता ॥ ५६९ ॥

यैर्न दत्तं दानं न चापि पूजा ऋता जिनेन्द्रस्य । ते हीनटनिदुर्गता भिक्षां न छभन्ते याचमानाः ॥

परिपेसणाई णिचं करंति भत्तीएँ तह य णियपेटं । पूरंति ण णिययघरे परवसगासेण जीवंति ॥ ५७० ॥

परपेपणादिकं नित्यं कुर्वन्ति भक्त्या तथा च निजोद्रं । पूरयन्ति न निजगृहे परवशग्रासेन जीवन्ति ॥

खंधेण वहंति णरं गासत्थं दीहपंथसमसंता । तं चेव विष्णवंता मुहकयकरविषयसंजुत्ता ॥ ५७१ ॥

स्कन्वेन वहन्ति नरं ग्रासार्थं दीर्धपथसमासक्ताः । तमेव विनमन्तः मुखकृतकरविनयसंयुक्ताः ॥

पहु तुम्ह समं जायं कोमलअंगाई सुद्वसुहियाई। इय सुद्दिपयाई काऊं मलंति पाया सहत्येहिं॥ ५७२॥

प्रभो ! युष्माकं समं जातानि कोमछाङ्गानि सुष्ठुसुमगानि । इति मुखप्रियाणि कृत्वा संवहन्ते पादान् स्वहस्ताभ्यां ॥

९ यंत्रेण धान्यदलनादिकमे । २ यकारवदुःचारणं अस्य ।

रक्खंति गोगवाइं छेलयखरतुरयछेत्तखलिहाँणं। र्तूणंति कप्पडाइं घडंति पिडउल्लयाइं च ॥ ५७३ ॥ रक्षन्ति गोगवादिकं अजाखरतुरगक्षेत्रखिवानान्। तुणैन्ति कर्पटादिकं घटन्ते पिढेरादिकानि॥ भावंति सत्थहत्था उण्हं ण गणंति तह य सीयाँइं। तुरयमुहफेणसित्ता रयितता गलियपासेया ॥ ५७४ ॥ धावन्ति रास्त्रहस्ता उष्णं न गणयन्ति तथा च शीतादि । तुरगमुखफेनसिक्ता रजोलिता गलितप्रस्वेदाः॥ पिच्छिय परमहिलाओ वणथणमयणयणचंद्वयर्णांइं । ताडेड् णियं सीसं झूर्ड् हिययम्मि दीणसुहो ॥ ५७५ ॥ प्रेक्ष्य प्रमहिलाः घनस्तनमदनयनचन्द्रवदनानि । ताडयति निजं शीर्पं झूरयति ( रुदति ) हृदये दीनमुखः ॥ परसंपया णिएऊं पभणइ हा! किं मया ण दिण्णाई। दाणाइं पवरपत्ते उत्तमभत्तीय जुत्तेण ॥ ५७६ ॥ परसम्पदः दृष्ट्वा प्रभणित हा कि मया न दत्तानि । दानानि प्रवरपात्रे उत्तमभक्त्या युक्तेन ॥ एवं णाऊण फुडं लोहो उवसामिऊण णियचित्ते। णियवित्ताणुस्सारं दिज्जह दाणं सुपत्तेसु ॥ ५७७॥ एवं ज्ञात्वा स्फुटं छोमं उपराम्य निजचित्ते । निजवित्तानुसारं देहि दानं सुपात्रेषु ॥ जं उप्पज्जइ दर्व्यं तं कायव्यं च वुद्धिवंतेणँ । छहभायगयं सँव्वं पढमो भावो हु धम्मस्स ॥ ५७८॥

१ देश्यशब्दोऽयं । २ वु. ख. । ३ तन्तुवायकर्म कुर्वन्ति । ३ फलकपल्यंक-क्वाटादिकं निर्मापयन्ति । ५ सीयं च ख. । ६ ओ ख. । वदनाः । ७ हि. ख.। द. ख. ।

यदुःपद्यते द्रव्यं तत्कर्तव्यं च वुद्धिमता । पड्भागगतं सर्वे प्रथमो भागो हि धर्मस्य ॥ वीओ भावो गेहे दायव्वो कुडुंबपोसणत्थेण । तइओ भावो भोएँ चउत्थओ सयणवग्गम्मि ॥ ५७९ ॥ द्वितीयो भागो गृहे दातन्यः कुटुम्वपोपणार्थे । तृतीयो भागः भोगे चतुर्थः स्त्रजनवर्गे ॥ सेसा जे वे भावा ठायच्वा होंति ते वि पुरिसेण। पुज्जामहिमाकज्जे अहवा कालावकालस्स ॥ ५८०॥ शेपो यो हो भागो स्थापनीयौ भवतः तात्रपि पुरुपेण । पूर्जामहिमकार्ये अथवा कालापकालाय ॥ अहवा णियं विढत्तं कस्स वि मा देहि होहि लोहिल्लो। सो को वि कुणउ वाऊ जह तं दव्वं समं जाइ ॥ ५८१ ॥ अथवा निजं वित्तं ? करयापि मा देहि भव छुव्धः । स कमपि कुरु उपायं यया तद्द्रव्यं समं याति ॥ तं दच्चं जाइ समं जं खीणं पुज्जमहिमदाणेहिं। जं पुण धराणिहत्तं णहं तं जाणि णियमेण ॥ ५८२ ॥ तद्द्रव्यं याति समं यत्क्षीणं पूजामहिमदानै:। यत्पुनः धरानिहितं नष्टं तज्जानीहि नियमेन ॥ सई ठाणाओ भुछइ अहवा सूसेहि णिज्जए तं पि । अह माओ अह पुत्तो चोरो तं छेइ अह राओ ॥ ५८३ ॥ स्वयं स्थानं विस्मराति अथवा मूपकै: नीयते तद्िष । अथ भाता अथ पुत्रः चोरस्तत् गृह्णाति अथ राजा ॥

१ सभोए क. । २ पूजाद्यर्घमित्यर्थः ।

अहवा तरुणी महिला जायइ अण्णेण जारपुरिसेण । सह तं गिण्हिय दव्वं अण्णं देसंतरं दुहा ॥ ५८४ ॥ अथवा तरुणी महिला याति अन्येन जारपुरुषेण। सह तद्गृहीत्वा द्रव्यं अन्यदेशान्तरं दुए। ॥ इय जाणिऊण पूणं देह सुपत्तेसु चउविहं दाणं। जह कयपांवेण सया मुचह लिप्पह सुपुण्णेण ॥ ५८५ ॥ इति ज्ञात्वा नूनं देहि सुपात्रेषु चतुार्वधं दानं । यथा ऋतपापेन सदा मुच्येत लिप्येत सुपुण्येन ॥ प्रणोण कुलं विउलं कित्ती पुण्णेण भमइ तइलोए।

पुण्णेण रूवमतुलं सोहग्गं जोवणं तेयं ॥ ५८६ ॥

पुण्यने कुछं विपुछं कीर्ति: पुण्येन भ्रमित त्रिलोके। पुण्येन रूपमतुलं सौभाग्यं यौवनं तेजः॥

पुण्णवलेणुववज्जइ कहमवि पुरिसो य भोयभूभीसु। भुंजेइ तत्थ भोए दहकप्पतरूबभवे दिव्वे ॥ ५८७ ॥

पुण्यबहेनोत्पद्यते कथमपि पुरुपश्च मोगसूमिषु । भुंक्ते तत्र भोगान् दशकल्पतरूद्भवान् दिव्यान् ॥

गिहतरुवर वरगेहे भोयणरुक्खा य भोयणे सरिसे। कणयमयभायणाणि य भायणरुक्खा पयच्छंति ॥ ५८८ ॥

गृहतरुवरा वरगृहानिप भोजनवृक्षाश्व भोजनानि सरसानि । कनकमयभाजनानि च भाजनवृक्षा प्रयच्छन्ति ॥

वत्थंगा वरवन्थे कुसुमंगा दिंति कुसुममालाओ । दिंति सुर्यंधविलेवण विलेवणंगा महारुक्खा ॥ ५८९॥

वस्त्राङ्गा वरवस्त्राणि कुसुमाङ्गा दद्ति कुसुम्मालाः । ददति सुगन्धविलेपनं विलेपनाङ्गा महावृक्षाः ॥ त्रंगा वरत्रे मज्जंगी दिति सरसमजाई। आहरणंगा दिंति य आहरणे कणयमणिजिङए ॥ ५९० ॥ त्र्याङ्गा वरतौर्याणि मद्याङ्गा ददति सरसमद्यानि । आभरणाङ्गा ददति च आभरणानि कनकमणिजटितानि ॥ रयणिदिणं ससिस्रा जह तह दीवंति जोइसास्क्खा। पायव दसप्पयारा चितिययं दिंति मणुयाणं ॥ ५९१ ॥ रजनीदिनयोः शशिसूरा यथा तथा दीपन्ति ज्योतिर्वृक्षाः । पादपा दशप्रकाराः चिन्तितं दद्ति मनुष्येभ्यः॥ जरसो य वाहिवेअणकासं सासं च जिंभणं छिक्का। एए अण्णे दोसा ण हवंति हु भोयभूमीसु ॥ ५९२ ॥ जरा च व्याधिवेदनाकासं स्वसनं जुम्भणं क्षुतं । एते अन्ये दोपा न भवन्ति हि भोगभूमिपु॥ सन्वे भोए दिन्वे शुंजित्ता आउसावसाणिम्म । सम्मादिद्दीमणुया कप्पावासेसु जायंति ॥ ५९३ ॥ सर्वान् भोगान् दिन्यान् भुक्त्वा आयुरवसाने । सम्यग्द्धिमनुजाः कल्पवासिपु जायन्ते ॥ जे पुणु मिच्छादिदी विंतरभवणे सुजोइसा होति । जम्हा मंदकसाया तम्हा देवेसु जायंति ॥ ५९४ ॥ ये पुनर्मिध्यादृष्टयः न्यन्तरभावनाः सुज्योतिष्का भवन्ति । यस्मान्मन्द्रकपाया तस्माद्देवेषु जायन्ते ॥

१ पानाद्याः ।

केई समसरेणगया जोइसभवणे सुविंतरा देवा। गहिऊणे सम्मदंसण तत्थ चुया हुंति वरपुरिसा ॥ ५९५ ॥ केचित्समवशरणगता ज्योतिष्कभावनाः सुन्यन्तरा देवाः। गृहीत्वा सम्यग्दर्शनं ततरुच्युता भवन्ति वरपुरुषा: ॥ लहिऊण देससंजम सयलं वा होइ सुरोत्तमो सग्गे। मोत्तूण सुहे रम्मे पुणो वि अवयरइ मणुर्यत्ते ॥ ५९६ ॥ ळव्ध्वा देशसंयमं सकळं वा भवति सुरोत्तमः स्वर्गे। भुत्तवा शुभान् रम्यान् पुनरिप अवतरित मनुजत्वे ॥ तत्थ वि सुहाइं भुत्तं दिक्खा गहिऊण भविय णिग्गंथो । सुक्कज्झाणं पाविय कम्मं हणिऊण सिज्झेइ ॥ ५९७ ॥ तत्रापि शुभानि भुक्ता दीक्षां गृहीत्वा भूत्वा निर्प्रन्थः । शुक्रध्यानं प्राप्य कर्म हत्वा सिद्धयति॥ सिंद्धं सरूवरूवं कम्मरहियं च होइ झाणेण। सिद्धावासी य णरो ण हवइ संसारिओ जीवो ॥ ५९८ ॥ सिद्धं स्वरूपरूपं कर्मरहितं च भवति ध्यानेन । सिद्धावासी च नरो न भवति संसारी जीवः॥ पंचमयं गुणठाणं एयं कहियं सया समासेण । एत्तो उड्डं वोच्छं पमत्त्रयविरयं तु छद्दम्यं ॥ ५९९ ॥ पंचमं गुणस्थानं एतत्किथितं मया समासेन । इत ऊर्ध्व वक्ष्ये प्रमत्तविरत्तं तु षष्टमकं ॥ इत्यविरतगुणस्थानं पंचमम् ।

<sup>9</sup> केइ समवसरणया क.। २ लहिऊण. ख.। ३ होइ उत्तमे सग्गे. ख.। ४ स. क. ५ सिद्धसह्वं हवं ख.।

इत्थेव तिण्णि भावा खयउवसमाई होंति गुणठाणे। पणदह हुंति पमाया पमत्तविरओ हवे तम्हा ॥ ६०० ॥ अत्रैव त्रयो भावाः क्षयोपरामादयो भवन्ति गुणस्थाने । पंचदश भवन्ति प्रमादा प्रमत्तविरत्तो भवेत्तस्मात् ॥ वैत्तावत्तपमाए जो णिवसइ पमत्तसंजदो होइ। सयलगुणसीलकलिओ महव्वई चित्तलायरणो ॥ ६०१ ॥ व्यक्ताव्यक्तप्रमादे यो नित्रसति प्रमत्तसंयतो भवति । सकलगुणशीलकलितो महावती चित्रलाचरणः॥ विकेहा तह य कसाया इंदिय णिदा तह य पणओ य। चड चड पणमेगेगे हुंति पमाया हु पण्णरसा ॥ ६०२ ॥ विकथास्तथा च कपाया इन्द्रियाणि निद्रा तथा च प्रणयश्च । चतस्तः चत्वारः पंच एका एकः भवन्ति प्रमादा हि पंचदश ॥ झायइ धम्मन्झाणं अष्टं पि य णोकसायउद्याओ । सज्झायभावणाए उवसामइ पुणु वि झाणम्मि ॥ ६०३ ॥ ध्यायति धर्म्यध्यानं आर्तमपि नोकपायोदयात्। स्वाध्यायभावनाभ्यां उपशाम्यति पुनर्पि ध्याने ॥ तज्ज्ञाणजायकम्मं खवेइ आवासएहिं परिपुण्णो। णिंदणगरहणजुत्तो जुत्तो पडिकमणिकरियाहिं ॥ ६०४ ॥ तद्ध्यानजातकर्म क्षिपति आवश्यकैः परिपूर्णः। निन्दनगर्हणयुक्तो युक्तः प्रतिक्रमणिक्रयाभिः॥ जाँव पमाए वदृइ जा ण थिरं थाइ णिचलं झाणं। णिंदणगरहणजुत्तो आवासइ कुणइ ता भिक्खू ॥ ६०५॥

१-२ गाथाद्वयं गोम्मटमारेऽपि वर्तते । ३ जाम ख. ।

यावतप्रमादे वर्तते यावन स्थिरं तिप्रति निश्चलं ध्यानं । निन्दनगर्हणयुक्तः आवश्यकानि करोति तावत् भिक्षुः ॥ छद्वमए गुणठाणे व<sup>ड्</sup>तो परिहरेइ छावासं। जो साहु सो ण मुणई परमायमसारसंदोहं ॥ ६०६ ॥ षष्ठमके गुणस्थाने वर्तमानः परिहरति पडावश्यकानि । यः साधुः स न जानाति परमागमसारसंदोहं ॥ अहव मुणंतो छंडइ सव्वावासाई सुत्तवद्वाई। तो तेण होइ चत्तो सुआयमो जिणवरिंदस्स ॥ ६०७ ॥ अथवा जानन् त्यजित सर्वावश्यकानि सूत्रवद्धानि । तार्हि तेन भवति त्यक्तः स्त्रागमो जिनवरेन्द्रस्य ॥ आयमचाए चत्तो परमप्पा होइ तेण पुरिसेण। परमप्पयचाएण य मिच्छत्तं पोसियं होइ॥ ६०८॥ आगमत्यक्ते त्यंक्तः परमात्मा भवति तेन पुरुषेण । परमात्मत्यागेन मिथ्यात्वं पोषितं भवति ॥ एवं णाऊण सया जाम ण पावेहि णिचलं झाणं । मणसंकप्पविमुक्कं तावासय कुणह वयसहियं ॥ ६०९ ॥ एवं ज्ञात्वा सदा यावन प्राप्तोति निश्चलं ध्यानं। मनः संकल्पविमुक्तं तावदावश्यकं कुर्यात् व्रतसहितं ॥ आवासयाई कम्मं विज्ञावचं च दाणपूजीई। जं कुणइ सम्मदिद्दी तं सन्वं णिज्जरणिमित्तं ॥ ६१० ॥ आवश्यकादि कर्म वैयावृत्यं च दानपूजादि । यत्करोति सम्यग्दिष्टस्तत्सर्वे निर्जरानिमित्तं ॥

१ या ख.।

जस्स ण णहगामित्तं पायिविलेओ ण ओसहीलेवो ।
सो नावाइ समुदं तारेइ किमिच्छभणीएण ।। ६११ ॥
यस्य न नमोगामित्वं पादिविलेपो न औपिविलेपः ।
स नौरिव ? समुद्रं तारयित किमिच्छभणितेन ॥
जा संकप्पो चित्ते सुहासुहो मोयणाइकिरियाओ ।
ता कुणउ सो वि किरियं पिडकमणाई य णिस्सेसं ।।६१२॥
यावत्संकलपश्चित्ते छुभाग्रुमः भोजनादिकियातः ।
तावत्करोतु तामि कियां प्रतिक्रमणादिकां च निःशेपां ॥
एसो पमत्तविरओ साहु मए कहिउ समासेण ।
एतो उड्ढं वोच्छं अप्पमत्तो णिसामेह ॥ ६१३ ॥
एप प्रमत्तविरत्तः साधु मया कथितः समासेन ।
इत ऊर्ध्व वक्ष्येऽप्रमत्तं निशाम्यत ॥
इति प्रमत्तगुणस्थानं पष्ठम् ।

णैंद्वासेसपमाओ वयगुणसीलेहिं मंडिओ णाणी।
अणुवसमओ अखवओ झाणणिलीणो हु अप्पमत्तो सो।६१४।
नष्टाशेपप्रमादो वतगुणशीलैंमीडितो ज्ञानी।
अनुपशमको ऽक्षपको ध्याननिलीनो हि अप्रमत्तः सः॥
पुन्तुत्ता जे भावा हवंति तिण्णेव तत्थ णायच्या।
मुन्यं धम्मज्ञाणं हवेइ णियमेण इत्थेव ॥ ६१५॥
पूर्वोक्ता य भावा भवन्ति त्रय एव तत्र ज्ञातच्याः।
मुख्यं धम्पध्यानं भवेत् नियमेन अत्रैव॥

१ वणसणायाई क. नावइ ख. । २ प्राकृतपंचसंग्रहेऽपीयं गाथा वर्तते ।

शायारो पुण झाणं झेयं तह हवइ फलं च तस्सेव।
एए चडअहियारा णायच्वा होंति णियमेण ॥ ६१६॥
ध्याता पुनर्ध्यानं ध्येयं तथा भवति फलं च तस्यैव।
एते चतुरिधकारा ज्ञातच्या भवन्ति नियमेन ॥
आहारासणणिहा विजओ तह इंदियाण पंचण्हं।
वावीसपिरसहाणं कोहाईणं कसायाणं ॥ ६१७॥
आहारासनिद्राणां विजयस्तथा इन्द्रियाणां पंचानां।
द्राविद्यातिपरीषहानां कोधादीनां कषायाणां॥
णिरसंगो णिम्मोहो णिग्गयवावारकरणसुत्तद्धो।
दिदकाओ थिरचित्तो परिसओ होइ झायारो॥ ६१८॥
निःसंगो निर्मोहो निर्गतच्यापारकरणसूत्राद्धः।
दढकायः स्थिरचित्त एतादशो भवति ध्याता॥

चित्तणिरोहे झाणं चउतिहभेयं च तं मुणेयव्वं ।

पिंडत्थं च पयत्थं रूवत्थं रूवविज्ञयं चेव ॥ ६१९ ॥
चित्तिरोधे ध्यानं चतुर्विधभेदं च तन्मन्तव्यं ।

पिण्डस्थं च पदस्थं रूपस्थं रूपवर्जितं चैव ॥

पिंडो वुचइ देहो तस्स मज्झिटओ हु णियअप्पा ।

झाइज्जइ अइसुद्धो विप्फुरिओ सेयिकरणहो ॥ ६२० ॥

पिण्ड उच्यते देहस्तस्य मध्यस्थितो हि निजात्मा ।

ध्यायते अतिशुद्धो विस्फुरितः सितिकरणस्थः ॥

ध्याता ।

१ परीसह ख. । २ इदं गाथासूत्रं क-पुस्तके नास्ति, प्रकरणानुसारित्वाद-वर्यभाव्यत्वादत्र ख-पुस्तकः तसंयोजितं । ३ पाठोऽयं क-पुस्तके नास्ति ।

देहत्थो झाइजाइ देहस्संबंधविरहिओ णिचं।
णिम्मलतेय फुरंतो गयणयले सूर्रविवेव ॥ ६२१ ॥
वेहस्यो ध्यायते देहसम्बन्विवरहितो नित्यं।
निर्मलतेजसा स्फुरन् गगनतले सूर्यविम्ब इव ॥
जीवपएसप्पचयं पुरिसायारं हि णिययदेहत्थं।
अमलगुणं झायंतं झाणं पिंडत्यअहिहाणं ॥ ६२२ ॥
जीवप्रदेशप्रचयं पुरुपाकारं हि निजदेहस्थं।
अमलगुणं ध्यायन् ध्यानं पिण्डस्थाभिधानं॥

पिंडंस्थम् ।

जारिसओ देहत्थो झाइज्जइ देहनाहिरे तह य ।
अप्पा सुद्धमहानो तं रूनत्थं फुडं झाणं ॥ ६२३ ॥
यादशो देहस्थो ध्यायत देहनाशे तथा च ।
आत्मा शुद्धस्त्रभानस्तद्रपस्थं स्फुटं ध्यानं ॥
रूनत्थं पुण दुविहं सगयं तह परगयं च णायन्वं ।
तं परगयं भणिज्जइ झाइज्जइ जत्थ पंचपरमेही ॥ ६२४ ॥
रूपस्थं पुनः द्विनिनं स्नगतं तथा परगतं च ज्ञातन्यं ।
तत्परगतं भण्यते ध्यायते यत्र पंचपरमेष्टी ॥
सगयं तं रूनत्थं झाइज्जइ जत्थ अप्पणो अप्पा ।
णियदेहस्स निहत्थो फुरंत्रिनतेयसंकासो ॥ ६२५ ॥
स्वगतं तु रूपस्थं ध्यायते यत्र आत्मना आत्मा ।
निजदेहाद्विहस्थः स्फुरद्वितेजःसंकाशः ॥

१ ध्यायतीति कियाध्याहारः । २ पाठोऽयं क-पुस्तके नास्ति ।

## रूपस्थम् ।

देवचणाविहाणं जं किहयं देसविरयठाणिमा।
होइ पयत्थं झाणं किहयं तं वरिजिणिदेहि ॥ ६२६ ॥
देवार्चनाविधानं यत्कथितं देशविरतस्थाने ।
भवति पदस्थं ध्यानं किथतं तद्वरिजिनेन्द्रैः ॥
एयपयमक्खरं वा जिवयइ जं पंचगुरुवसंबंधं ।
तं पि य होइ पयत्थं झाणं कम्माण णिहहणं ॥ ६२७॥
एकपदमक्षरं वा जप्यते यत्पंचगुरुसम्बन्धं ।
तदिष च भवति पदस्थं ध्यानं कर्मणां निर्दहनं ॥
पद्संथम् ।

ण य चिंतइ देहत्थं देहबहित्थं ण चिंतए किं पि।
ण सगयपरगयरूवं तं गयरूवं णिरालंवं ॥ ६२८ ॥
न च चिन्तयति देहस्थं देहबाह्यस्थं न चिन्तयेत्किमपि।
न स्वगतपरगतरूपं तद्गतरूपं निरालम्वं ॥
जत्थ ण कर्णं चिंता अवखररूवं ण धारणा धेयं।
ण य वावारो कोई चित्तस्स य तं णिरालंवं ॥ ६२९ ॥
यत्र न करणं चिन्ता अक्षररूपं न धारणा ध्येयं।
न च व्यापारः कश्चिचित्तस्य च तित्ररालम्वं ॥
इंदियविसयवियारा जत्थ ख्यं जंति रायदोसं च ।
मणवावारा सव्वे तं गयरूवं मुणेयव्वं ॥ ६२० ॥

१-२ क-पुस्तके नास्ति।

इन्द्रियविषयविकारा यत्र क्षय यान्ति रागद्वेषौ च । मनोव्यापाराः सर्वे तद्गतरूपं मन्तव्यं ॥ गतरूपं, इति ध्यानम् ।

होयं तिविहपयारं अवखर-रूवं तह अरूवं च।
रूवं परमेहिगयं अवखरयं तेसिमुचारं ॥ ६३१ ॥
ध्येयं त्रिविधप्रकारं अक्षर-रूपं तथाऽक्दपं च।
रूपं परमेष्टिगतं अक्षरकं तेपामुचारणं ॥
गयरूवं जं होयं जिणेहि भणियं पि तं णिरालंवं ।
सुण्णं पि तं ण सुण्णं जम्हा रयणत्त्रयाइण्णं ॥ ६३२ ॥
गतरूपं यद्वयेयं जिनैभीणितमपि तित्ररालंवं ।
श्रूत्यमपि तन्न शूत्यं यस्माद्दत्नत्रयाकीणं ॥

ध्येयम ।

झाणस्स फलं तिविहं कहंति वरजोइणो विगयमोहा।
इहभवपरलोयभवं सन्वंकम्मक्खए तइयं ॥ ६२३ ॥
ध्यानस्य फलं त्रिविधं कथयन्ति वरयोगिनो विगतमोहाः।
इहभवपरलोकभवं सर्वकर्मक्षये तृतीयं॥
झाणस्स य सत्तीए जायंति अईसयाणि विविहाणि।
द्रालोयणपहुई झाणे आएसकरणं च ॥ ६२४ ॥
ध्यानस्य च शत्तया जायन्ते अतिशयानि विविधानि।
दूरालोकनप्रभृतीनि ध्याने आदेशकरणं च ॥

९ क-पुस्तके नास्ति । २ पुस्तकद्वयेऽपि नास्ति ।

मइसुइओहीणाणं मणपज्जय केवलं तहा णाणं। रिद्धीओ सन्वाओ जईपूया इह फलं झाणे ॥ ६३५॥

मतिश्रुतावधिज्ञानं मनःपर्ययः केवलं तथा ज्ञानं । ऋद्धयः सर्वा यतिपूजा इह फलं ध्याने ॥

सक्काईइंदत्तं अहमिंदत्तं च सग्गलोयम्मि । लोयंतियदेवत्तं तं परभवगयफलं झाणे ॥ ६३६ ॥

शक्रादीन्द्रत्वं अहमिन्द्रत्वं च स्वर्गलोके । लौकान्तिकदेवत्वं तत्परभवगतफलं ध्याने ॥

तणुपंचस्स य णासो सिद्धसरूवस्स चेव उप्पत्ती । तिहुयणपहुत्तलाहो लाहो य अणंतिविरियस्स ॥ ६३७॥

-तनुपंचानां नाशः सिद्धस्वरूपस्य चैवोत्पत्तिः । त्रिभुवनप्रभुत्वलामो लामश्चानन्तवीर्यस्य ॥

अद्युणाणं लद्धी लोयसिहरम्मिखत्तसंवासी । तइयफलं किहयमिणं जिणवरचेदेहि झाणस्स ॥६३८॥

अष्टगुणानां लिव्धः लोकशिखराप्रक्षेत्रसंवासः । तृतीयफलं कथितमिदं जिनवरचन्द्रैर्ध्यानस्य ॥

एवं धम्मज्झाणं कहियं अपमत्तगुण समासेण । सालंबमणालंवं तं मुक्खं इत्य णायव्वं ॥ ६३९ ॥

एवं धर्म्यध्यानं कथितं अप्रमत्तगुणे समासेन । सालम्बमनालंबं तन्मुख्यं अत्र ज्ञातव्यं ॥

१ जिण. ख.। २ "अस्टासोडींप्" इति त्रैविकमेण तृतीयास्थाने सप्तमी एवमन्यत्रापि। ३ तत्थ ख.।

एद्मिह गुणहाणे अंतिथ आवासयाण परीहारो । झाणेमणिम थिरतं णिरंतरं अतिथ तं जम्हा ॥६४०॥ एतिसन् गुणस्थाने अस्ति आवश्यकानां परिहारः । ध्यानमनिस स्थिरत्वं निरन्तरं अस्ति तद्यस्मात् ॥ सत्तमयं गुणठाणं कहियं अपमत्तणामसंजुत्तं । एत्तो अपुन्यणामं बुच्छामि जहाणुपुन्वीए ॥६४१॥ सतमकं गुणस्थानं कथितं अप्रमत्तनामसंयुक्तं । इतोऽपूर्वनाम वक्ष्यामि यथानुपूर्व्या ॥

इत्यत्रमत्तगुणस्थानं सप्तमम् ।

तं दुव्भेयपउत्तं ख्वयं उवसामियं च णायव्वं । ख्वए ख्वओ भावो उवसमए होइ उवसमओ ॥ ६४२ ॥ तद्द्भिद्योक्तं क्षपकमुपशमकं च ज्ञातव्यं। क्षपके क्षपको भाव उपशमके भवति उपशमकः ॥ ख्वएसु उवसमेसु य अउव्वणामेसु हवइ तिपयारं। सुक्रज्ञाणं णियमा पुहुत्तसवियक्तसवियारं ॥ ६४३ ॥

९ अत्थि ण आवासयाण, क. । २ झाणम्मि अइ्थिरत्तं ख. । ३ णत्थि. क. । ४ अस्मादमेऽयं पाटः ख-पुस्तके। उक्तं च--

श्रुते चिन्ता वितर्कः स्याद्वीचारः संक्रमो मतः । पृथक्तवं स्यादनेकतवं भवत्येतत्रयात्मकं ॥ १ ॥

तद्यथा--

द्रव्याद्द्रव्यान्तरं याति गुणाद्धुगान्तरं व्रजेत् ॥
पर्यायादन्यपर्यायं सप्टयक्तं भवस्रतः ॥ २ ॥
सुशुद्धात्मानुभूत्यात्मा भावश्रुतावलम्बनात् ।
अन्तर्ज्ञव्यो वितर्कः स्याद्यस्मिन्तु सवितर्क्जं ॥ ३ ॥
अर्थादर्थान्तरे शब्दाष्ट्रब्दान्तरे च संक्रमः ।
योगाद्योगान्तरे यत्र सवीचारं तदुच्यते ॥ ४ ॥

क्षपकेषु उपरामेषु चापूर्वनामसु भवति त्रिप्रकारं । शुक्रध्यानं नियमात् पृथक्तवसवितर्कसविचारं ॥

पज्जायं च गुणं वा जम्हा दन्वाण मुणइ भेएण। तम्हा पुहुत्तणामं भणियं झाणं मुणिंदेहिं ॥ ६४४॥

पर्यायं च गुणं वा यस्मात् द्रव्याणां जानाति भेदेन । तस्मात्पृथक्त्वनाम भणितं ध्यानं मुनीन्द्रैः ॥

भणियं सुयं वियकं वदृइ सह तेण तं खु अणवरयं। तम्हा तस्स वियकं सवियारं पुण भणिस्सामो।। ६४५।।

भणितं श्रुतं वितर्कं वर्तते सह तेन तत्खलु अनवरतं। तस्मात्तस्य वितर्कं सवीचारं पुनर्भणिष्यामः॥

जोर्एहिं तीहिं वियरइ अक्खरअत्थेसु तेण सवियारं । पढमं सुक्कज्झाणं अतिक्खपरसोवमं भणियं ॥ ६४६ ॥

योगै: त्रिभि: विचरति अक्षरार्थेषु तेन सविचारं । प्रथमं शुक्रध्यानं अतीक्ष्णपरशूपमं भणितं ॥

जह चिरकालो लग्गइ अतिक्खपरसेण रुक्खविच्छेएँ। तह कम्माण य हण्णो चिरकालो पढमसुक्किम ॥६४७॥

यथा चिरकालो लगति अतीक्ष्णपरशुना वृक्षविच्छेदे । तथा कर्मणां च हनने चिरकाल: प्रथमशुक्ते ॥

सहभूता गुणा ज्ञेयाः सुवर्णे पीतता यथा। क्रमभूतास्तु पर्याया जीवे गत्यादयो यथा॥ १॥

२ पुस्तकद्वयेऽपि 'विच्छेओ ' इति पाठः ।

१ अस्माद्गेऽयं पाटः ख-पुस्तके.। सहभाविनो गुणाः, कमभाविनो पर्यायाः, धात्मद्रव्ये ज्ञानद्शीनाद्यो गुणा नरनारकाद्यो भवपर्यायाः उक्तं च-

खेइएण उवसमेण य कम्माणं जं अउन्वपरिणामो । तम्हा तं गुणठाणं अउन्वणामं तु तं भिणेयं ॥ ६४८ ॥ क्षयेणोपद्यमेन च कर्मणां यदपूर्वपरिणामः। तस्मात्तद्रुणस्थानं अपूर्वनाम तु तद्रिणतं ॥

इत्यप्वेनामगुणस्थानमप्टमम् ।

जह तं अउव्यणामं अणियद्दी तह य होइ णायव्यं । उवसमखाइयभावं हवेई फुद्र तम्हि ठाणम्मि ॥ ६४९॥

यथा तद्वभूवनाम अनिवृत्ति तथा च भवति ज्ञातव्यं । औपशमिकक्षायिकभावौ भवतः स्फुटं तस्मिन् गुणस्थाने ॥

सुकं तत्थ पउत्तं जिणेहिं पुन्वुत्तलक्खणं झाणं । णत्थि णियत्ती पुणरिव जम्हा अणियिह तं तम्हा ॥६५०॥

शुक्रं तत्र प्रोक्तं जिनैः पूर्वोक्तलक्षणं ध्यानं । नास्ति निवृत्तिः पुनरिप यस्मात् अनिवृत्ति तत्तस्मात् ॥

हुंति अणियहिणो ते पडिसमयं जस्सं एकपरिणामं । विमलयरझाणहुअवहसिहाहिं णिद्दूकम्मवणा ॥६५१॥

भवन्ति अन्विर्तिनस्ते प्रतिसमयं येपां एकपरिणामः । विमलतरभ्यानहुतवहशिखाभिः निर्दग्धकर्मवनाः॥

इत्यनियृत्तिगुणस्थानं नवमम्।

९ राएणेति पुस्तम्ब्ये २ कहियं. ख.। ३ हवंति क। ४ गोम्मटसारेऽपीयं गाथा। ५ जम्मि रा. 'जस्सि' अन्यत्र। ६ मो।

जह अणियि पउत्तं खाइयउवसिमयसे दिसंजुतं ।
तह सुहुमसंपरायं दुब्भेयं होइ जिणकि हियं ॥ ६५२॥
यथाऽ निवृत्ति प्रोक्तं क्षायिकौपशिमकश्रेणिसंयुक्तं ।
तथा सूक्ष्मसाम्परायं द्विभेदं भवति जिनकि थितं ॥
तत्थेव हि दो भावा झाणं पुणु ति विहमेय तं सुकं ।
लोहकसाए सेसे समल तं होइ चित्तस्स ॥ ६५३॥
तत्रैव हि दो भावौ ध्यानं पुनः त्रिविधमेदं तच्छुक्तं ।
लोभकषाये शेषे समल तं भवति चित्तस्य ॥
जह को संभयवत्यं होइ सया सुहुमरायसंजुत्तं ।
एवं सुहुमकसाओ सुहुमसराओ ति णिहिटो ॥ ६५४॥
यथा कौ सुन्वं वह्नं भवति सदा सूक्ष्मरागसंयुक्तं ।
एवं सूक्ष्मकषायः सूक्ष्मसराग इति निर्दिष्टः ॥
इति सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थान दश्यम् ।

जो उवसमइ कसाए मोहस्संबंधिपयि दिवृहं च।
उवसामओत्ति भणिओ खबओ णामं ण सो लहइ। १६५५॥
य उपशाम्यित कषायान् मोहस्य सम्बन्धिप्रकृतिब्यृहं च।
उपशामक इति भणितः क्षपकं नाम न लभते॥
सुक्कज्झाणं पढमं भाओ पुण तत्य उवसमो भणिओ।
मोहोद्याउ कोई पिडिऊण य जाइ सिच्छत्तं॥ ६५६॥
शुक्रध्यानं प्रथमं भावः पुनः तत्रोपशमः भणितः।
मोहोद्यात् कश्चित् प्रतिपत्य च याति मिध्यात्वं॥

१ णिव्वत्तं ख. । २ प्राकृतपंचसंग्रहेऽपीयं गाथा । तत्र 'धुदकोसंभयवत्यं, इति पाठः ।

कोई पंमायरहियं ठाणं आसिज्ज पुण वि आरुहड् । चरमसरीरो जीवो खवयसेढीं च रयहणणे ॥ ६५७॥ कश्चित्प्रमादरहितं स्थानमाश्चित्य पुनरप्यारोहयति । चरमशरीरो जीव: क्षपकश्रेणि च रजोहनने ॥ कालं काउं कोई तत्थ य उवसामगे गुणहाणे। सुकज्झाणं झाइय उववज्जइ सव्वसिद्धीए ॥ ६५८ ॥ कालं कृत्वा कश्चित्तत्रोपरामके गुणस्थाने । शुक्रध्यानं ध्यात्वोत्पद्यते सर्वार्थसिद्धै। ॥ हेट्टिओ हु चेट्ट पंको सरपाणियम्मि जह सरई । तह मोहो तम्मि गुणे हेउं लहिऊण उल्लैल्ड ॥ ६५९॥ अधःस्थितो हि चेष्टते पंकः सरःपानीये यथा शरदि । तथा मोहस्तिस्मिन् गुणे हेतुं छव्ध्वा उद्गच्छित ॥ जो खवयसेढिरूढो ण होइ उवसामिओत्ति सो जीवो । मोहक्खयं कुणंतो उत्तो खवओ जिणिदेहिं ॥ ६६० ॥ यः क्षपकश्रण्यारूढो न भवति उपशामक इति स जीवः । मोहक्षयं कुर्वन् उक्तः क्षपको जिनेन्द्रैः ॥ इत्युपशान्तगुणस्थानमेकादशम् ।

णिस्सेसमोहखीणे खीणकसायं तु णामगुणठाणं । पावइ जीवो णूणं खाइयभावेण संजुत्तो ॥ ६६१ ॥ नि:शेपमोहक्षीणे क्षीणकपायं तु नाम गुणस्थानं । प्राप्तोति जीवो नूनं क्षायिकभावेन संयुक्तः ॥

१ झायड क. स.। २ ए. स.। ३ समुह्रसइ स.।

जह सुद्धफंलियभायणि खित्तं णीरं खु णिम्मलं सुद्धं। तह णिम्मलपरिणामी खीणकसाओ मुणेयव्वी ॥६६२॥ यथा शुद्धस्फिटिकभाजने क्षिप्तं नीरं खलु निर्मलं शुद्धं। तथा निर्मलपरिणामः क्षीणकपायो मन्तव्यः॥ सुक्क इशाणं वीयं भणियं सवियक एक अवियारं। मौणिकसिहाचवलं अत्थि तिहं णित्थ संदेहो ॥ ६६३ ॥ शुक्रध्यानं द्वितीयं भणितं सवितर्वैकत्वाविचारं। माणिकशिखाचपलं अस्ति तत्र नास्ति सन्देह: ॥ होऊण खीणमोहो हणिऊण य मोहविडविवित्थारं। घाइत्तयं च घाइय दुचरिमसमएसु झाणेणें ।। ६६४ ॥ भूत्वा क्षीणमोहो हत्वा च मोहविटपिविस्तारं। घातित्रिकं च घातियत्वां द्विचरमसमयेषु ध्यानेन ॥ घाइचउक्कविणासे उप्पज्जइ सयलविमलकेवलयं । लोयालोयपयासं णाणं णिरुपद्वं णिचं ॥ ६६५ ॥

अपृथक्त्वमचीचारं सवितर्कगुणान्वितं । सन्ध्यायत्येकयोगेन शुक्कध्यानं द्वितीयकं ॥ १ ॥

## तद्यथा---

निजात्मद्रव्यमेकं वा पर्यायमथवा गुणं।
निश्चलं चिन्त्यते यत्र तदेकत्वं विदुर्बुधाः॥ २॥
तद्रव्यगुणपर्यायपरावर्तविवर्जितं।
चिन्तनं तद्वीचारं स्मृतं सद्ध्यानकोविदैः॥ ३॥
निजज्जद्धात्मनिष्ठत्वाद्भावश्रुतावलम्बनात्।
चिंतनं क्रियते यत्र सवितर्कं तदुच्यते॥ ४॥

१ माणिकसिहा अचलंख. । २ झाणेसु.ख.। ३ अस्माद्ग्रे 'उक्तं च 'पाठः -ख-पुस्तके ।

वातिचतुष्किवनाशे उत्पद्यते सकलविमलकेवलकं ।
लोकालोकप्रकाशं ज्ञानं निरुपद्रवं नित्यं ॥
आवरणाण विणासे दंसणणाणाणि अंतरिहयाणि ।
पावड् मोहविणासे अणंतसुक्यं च परमप्पा ॥ ६६६ ॥
आवरणयोः विनाशे दर्शनज्ञाने अन्तरिहते ।
प्राप्तोति मोहविनाशे अनन्तसुखं च परमात्मा ॥
विग्वविणासे पावइ अंतररिहयं च वीरियं परमं ।
उच्चइ सजोइकेविल तइयज्ञ्ञाणेण सो तइया ॥ ६६७ ॥
विश्वविनाशे प्राप्तोति अन्तरिहतं च वीर्यं परमं ।
उच्यते सयोगकेवली तृतीयध्यानेन स तत्र १ ॥
इति क्षीणकपायगुणस्थानं द्वादशम् ।

सुद्रो खाइयभावो अवियणो णिचलो जिणिदस्स ।
अत्थि तया तं झाणं सुहमिकिरियाअपिडवाई ॥६६८॥

ग्रुद्धः क्षायिको भावोऽविकलो निश्वलो जिनेन्द्रस्य ।
अस्ति तत्र तद्ध्यानं सूक्ष्मिक्रयाप्रतिपाति ॥

परिफंदो अइसहमो जीवपएसाण अत्थि तक्काले ।
तेणाणू आइहा आसवि य पुणो वि विहर्डति ॥ ६६९ ॥

परिस्पन्दोऽतिस्क्षो जीवप्रदेशानामिस्ति तत्काले ।
तेन अणवः.....आगत्य च पुनरि विघटन्ते ॥

जं णित्थि रायदोसो तेण ण तंथो हु अत्थि केवलिणो ।

जह सुक्ककुडुलग्गा वाल्या झिंदंगित तह कम्मं ॥ ६७०॥

<sup>9</sup> झउइ. ख. 1

यन्न स्तः रागद्वेपौ तेन न बन्धो हि अस्ति केविलनः। यथा शुष्ककुड्यल्मा वालुका निपतन्ति तथा कर्म॥ ईहारहिया किरिया गुणा वि सन्वे वि खाइया तस्स । सुक्खं सहावजायं कमकरणविवज्जियं णाणं ॥ ६७१ ॥ ईहारहिता क्रिया गुणा अपि सर्वेऽपि क्षायिकारतस्य। सुखं स्वभावजातं क्रमकरणविवर्जितं ज्ञानं ॥ णाणेण तेण जाणइ कालत्तयवद्दिए तिहुवणत्थे। भावे समे य विसमे सच्चेयणाचेयणे सन्वे ॥ ६७२॥ ज्ञानेन तेन जानाति कालत्रयवर्तमानान् त्रिभुवनार्थान् । भावान् समांश्च विषमान् सचेतनाचेतनान् सर्वान् ॥ एक्कं एक्कम्मि खणे अणंतपज्जायगुणसमाइण्णं । जाणैइ जह तह जाणइ सन्वइं दनैवाइं समयम्मि ॥६७३॥ एकमेकस्मिन् क्षणे अनन्तपर्यायगुणसमाकीणी । जानाति यथा तथा जानाति सर्वाणि द्रव्याणि समये ॥ जाणंतो पिच्छंतो कालत्तयविष्टयाइं दन्वाइं। उत्तो सो सन्वण्हू परमप्पा परमजोईहि ॥ ६७४ ॥ जानन् पश्यन् कलत्रयवर्तमाननि द्रव्याणि । उक्तः स सर्वज्ञः परमात्मा परमयोगिभिः ॥ तित्थयरत्तं पत्ता जे ते पावंति समवसरणाई । सक्केण कयविहुई पंचक्कछाणपुज्जा य ॥ ६७५ ॥ तीर्थकरत्वं प्राप्ता ये ते प्राप्नुवन्ति समवशरणादिकं । शक्तेण कृतविभूतिं पंचकल्याणपूजां च ॥

१ जाणइ पसइ जह तह ख.। २ सन्वाई. क.।

सम्मुग्वाईकिरिया णाणं तह देसणं च सुक्खं च ।
सन्वेसिं सामणां अरहंताणं च इयराणं ॥ ६७६ ॥
समुद्वातिक्रया ज्ञानं तथा दर्शनं च सुखं च ।
सर्वेपां समानं अर्हतां चेतरणां च ॥
जेसिं आउसमाणं णामं गोदं च वेयणीयं च ।
ते अक्यसमुग्वाया सेसा य कयंति समुग्वायं ॥ ६७७ ॥
येपां आयुः समानं नाम गोत्रं च वेदनीयं च ।
ते अकृतसमुद्धाताः शेपाश्च कुर्वन्ति समुद्धातं ॥
अंतरमुहुत्तकालो हवइ जहण्णो वि उत्तमो तेसिं ।
गयवरिस्रणा कोडी पुन्वाणं हवइ णियमेण ॥ ६७८ ॥
वन्तर्भुहूर्तकालो भवति जघन्योऽपि उत्तमः तेषां ।
गतवपाँना कोटिः पूर्वाणां भवति नियमेन ॥
इति सयोगकेवलिगुणस्थानं त्रयोदशम् ।

पच्छा अजोइकेविल हवइ जिणो अघाइकम्म हणमाणो ।
लहुपंचक्खरकालो हवइ फुंड तिम्म गुणठाणे ॥ ६७९ ॥
पश्चादयोगकेविल भवति ।जेनः अघातिकर्मणां हन्ता ।
लघुपंचाक्षरकालो भवति एफुटं तिस्मन् गुणस्थाने ॥
परमोरालियकायं सिढिलं होळण गलइ तक्काले ।
थक्कइ सुद्धसहावो घणणिविडपएसपरमप्पा ॥ ६८० ॥ .
परमीदारिककायः शिथिलो भूत्वा गलति तत्काले ।
तिष्ठति शुद्धस्वभावः घननिविडप्रदेशपरमात्मा ॥

१ अर्हच्छच्दोऽयं तीर्धकारववाची ।

णहाकिरियपवित्ती सुक्कज्झाणं च तत्थ णिद्दिहं। खाइयभावो सुद्धो णिरंजणो वीयराओ य ॥ ६८१ ॥ नप्रिक्रयाप्रवृत्तिः शुक्रध्यानं च तत्र निर्दिष्टं। क्षायिको भागः शुद्धो निरंजनो वीतरागश्च ॥ झाणं सजोइकेवलि जह तह अजोइस्स णित्थ परमत्थें। उवयारेण पउत्तं भूयत्थणयविवक्खाए ॥ ६८२ ॥ ध्यानं सयोगकेविलनो यथा तथाऽयोगिनः नास्ति परमार्थेन । उपचारेण प्रोक्तं भूतार्थनयविवक्षया ॥ झाणं तह झायारो झेयवियप्पा य होंति मणसहिए। तं णित्थि केवलिदुगे तह्या झाणं ण संभवइ ॥ ६८३ ॥ ध्यानं तथा ध्याता ध्येयविकल्पाश्च भवन्ति मनःसहिते । तन्नास्ति केवलिद्धिके तस्माद्ध्यानं न संभवति ॥ मणसहियाणं झाणं मणो वि कम्मइयकायजोयाओ । तत्थ वियप्पो जायइ सुहासुहो कम्मउदएण ॥ ६८४ ॥ मनः सहितानां ध्यानं मनोऽपि कार्मणकाययोगात्। तत्र विकल्पो जायते शुभाशुभो कर्मोदयेन ॥ असुहे असुहं झाणं सुहझाणं होइ सुहपओगेण । सुद्धे सुद्धं कहियं सासवाणासवं दुविहं ॥ ६८५ ॥ अशुभेऽशुमं ध्यानं शुभध्यानं भवति शुभोपयोगेन । शुद्धे शुद्धं कथितं सास्त्रवानस्तरं द्विविधं।। पढमं बीयं तइयं सासवयं होइ इय जिणो भणइ। विगयासवं चउत्त्यं झाणं कहियं समासेण ॥ ६८६ ॥ प्रथमं द्वितीयं तृतीयं सास्त्रवं भवति एवं जिनो भणति । विगतास्तवं चतुर्थे ध्यानं कथितं समासेन ॥

णदृदृपयिदविधो चरमसरीरेण होइ किंचूणो । उड्डं गमणसहावो समएणिक्केण पावेइ ॥ ६८७ ॥ नप्टाप्टप्रकृतिवन्धश्वरमशरीरेण भवति किंचूनः। जर्ध्व गमनस्वभावः समयेनैकेन प्राप्तोति ॥ लोयगासिहरिवत्तं जावं तणुपवणउवरिमं भायं। गच्छइ ताम अथक्को धम्मत्थित्तेण आयासो ॥ ६८८॥ लोकशिखरक्षेत्रं यावत्तनुपवनोपरिमं भागं। गच्छति तावत् अस्ति धर्मास्तित्वेन आकाशः। तत्तो परं ण गच्छइ अच्छइ कालं तु अंतपरिहीणं । जह्मा अलोयखित्ते धम्मदृब्वं ण तं अतिथ ॥ ६८९ ॥ ततः परं न गच्छति तिष्ठति कालं तु अन्तपरिहीनं । यस्मात् अलोकक्षेत्रे धर्मद्रव्यं न तदस्ति ॥ जो जत्थ कम्मग्रुको जलथलआयासपन्वए णयरे । सो रिजुगई पवण्णो माणुसखेत्ताउ उप्पयइ ॥ ६९० ॥ यो यत्र कर्ममुक्तो जलस्थलाकाशपर्वते नगरे । स ऋजुगार्ति प्रपन्नः मनुष्यक्षेत्रत उत्पद्यते । पणयालसयसहस्सा माणुसखेत्तं तु होइ परिमाणं। सिद्धाणं आवासो तित्तियमित्तम्मि आयासे ॥ ६९१ ॥ पंचचःवारिशच्छतसहस्रं मानुपक्षेत्रस्य तु. भवति परिमाणं । सिद्धानामावासः तावनमात्रे आकाशे॥ सन्वे उवरिं सिरसा विसमा हिद्दम्मि णिच्चलपएसा। अवगाहणा य जम्हा उक्कस्स जहण्णिया दिद्दा ॥ ६९२ ॥

सर्वे उपिर सदशाः विषमा अधस्तने निश्चलप्रदेशाः। अवगाहना च यस्मात् उत्क्रष्टा जघन्यादिष्टा ॥ एगो वि अणंताणं सिद्धो सिद्धाण देइ अवगासं। जह्मा सुहमत्तगुणो अवगाहगुणो पुणो तेसिं ॥ ६९३ ॥ एकोऽपि अनन्तानां सिद्धः सिद्धानां ददात्यवकाशं। यस्मात्सूक्ष्मत्वगुणः अवगाहनगुणः पुनः तेषां ॥ सम्मत्तणाणदंसणवीरियसुहमं तहेव अवगहणं। अगुरुलहुमन्त्रावाहं अद्दगुणा होति सिद्धाणं ॥ ६९४ ॥ सम्यक्तवज्ञानदर्शनवीर्यस्कृमं तथैवावगाहनं। अगुरुलघु अन्याबाधं अष्टगुणा भवन्ति सिद्धानां॥ जाणइ पिच्छइ सयलं लोयालोयं च एक्कहेलाए। सुक्खं सहावजायं अणोवमं अंतपरिहीणं ॥ ६९५ ॥ जानाति पश्यति सक्छं छोकाछोकं च एकहेछ्या। सुखं स्वभावजातं अनुपमं अन्तपरिहीनं ॥ रविमेरुचंदसायरगयणाईयं तु णत्थि जह लोए। उवमाणं सिद्धाणं णितथ तहा सुक्खसंघाए ॥ ६९६ ॥ रविमेरुचन्द्रसागरगगनादिकं तु नास्ति यथा लोके । उपमानं सिद्धानां नास्ति तथा सुखसघाते ॥ चलणं वलणं चिंता करणीयं किं पि णितथ सिद्धाणं। जह्या अइंदियत्तं कम्माभावे समुप्पण्णं ॥ ६९७ ॥ चलनं बलनं चिन्ता करणीयं किमपि नास्ति सिद्धानां। यस्मादतीन्द्रियत्वं कर्माभावेन समुत्पन्नं ॥ णद्वहकम्मबंधणजाइजरामरणविष्पमुक्काणं । अद्वरिद्युणाणं णमो णमो सन्वसिद्धाणं ॥ ६९८ ॥

१ वयणं ख.। वचनं ।

नष्टाष्टकर्भवन्धनजातिजरामरणविप्रमुक्तेम्यः । अष्टवरिष्टगुणेभ्यो नमो नमः सर्वसिद्धेभ्यः ॥ जिणवरसासणमतुरुं जयउ चिरं मूरिसपरउवयारी । पाढ्य साहू वि तहा जयंतु भन्वा वि भुवणयले ॥६९९॥ जिनवरशासनमतुलं जयतु चिरं सूरि: स्त्रपरोपकारी । पाठकः साधुरिप तथा जयन्तु भन्या अपि भुवनतर्छ ॥ जो पढइ सुणइ अक्खइ अण्णेसि भावसंगहं सुत्तं । सो हणइ णिययकम्मं कमेण सिद्धालयं जाइ ॥ ७०० ॥ यः पठित राणोति कथयित अन्येपां भावसंग्रहं सूत्रं । स हन्ति निजकर्म क्रमेण सिद्धालयं याति ॥ सिरिविमलसेणगणहरसिस्सो णामेण देवसेणोत्ति । अञ्चहजणबोहणत्यं तेणेयं विरइ्यं सुत्तं ॥ ॥ ७०१ श्रीविमल्सेनगणधरशिष्यो नाम्ना देवसेन इति । अबुधजनवोधनार्थं तेनेदं विरचितं सूत्रं ॥

इत्ययोगकेवलिगुणस्थानं चतुर्देशम्।

इति भावसंग्रहशास्त्रं समाप्तम् । (

## श्रीमहामदेवपण्डितविरचितो भावसंग्रहः।

श्रीमद्वीरं जिनाधीशं मुक्तीशं त्रिदशाचितम् । नत्वा भव्यप्रवोधाय वक्ष्येऽहं भावसंग्रहम् ॥ १ ॥ भावा जीवपरीणामा जीवा भेदद्वयाश्रिताः। मुक्ताः संसारिणस्तत्र मुक्ताः सिद्धां निरत्ययाः ॥ २ ॥ कमीष्टकविनिर्भुक्ता गुणाष्टकविराजिताः। लोकाग्रवासिनो नित्या धौन्योत्पत्तिन्ययान्विताः ॥ ३ ॥ ये च संसारिणो जीवाश्रतुर्गतिषु संततम्। ञुभाञ्जभपरीणामैर्भ्रमन्ति कर्मपाकतः ॥ ४ ॥ शुभभावाश्रयात्पुण्यं पापं त्वशुभभावतः। ज्ञात्वैवं सुमते ! तद्धि यच्छेयस्तं समाश्रय ॥ ५ ॥ भावास्ते पंचधा श्रोक्ताः शुभाशुभगतिप्रदाः। संसारवर्तिजीवानां जिनेन्द्रैर्ध्वस्तकलमपैः ॥ ६ ॥ आद्यो ह्यौपशमी भावः क्षायिको मिश्रसंज्ञकः। भावोऽस्त्यौदयिकस्तुर्यः पंचमः पारिणामिकः ॥ ७ ॥ स्यात्कर्मीपशर्मे पूर्वः क्षायिकः कर्मणां क्षये। क्षा योपशमिको भावः क्षयोपशमसंभवः ॥ ८॥

कर्मोदयाद्धवो भावो जीवस्यौदयिकस्त यः। स्वभावः परिणामः स्यात्तद्धवः पारिणामिकः॥९॥ द्वौ नवाष्टादशैकाग्रविंशतिश्च त्रयस्तथा। इत्यौपशमिकादीनां भावानां भेदसंग्रहः॥१०॥ स्यादुपशमसम्यक्त्वं चारित्रं च तथाविधम्। इत्यौपशमिको भावो भेदद्वयमुपागतः॥११॥ सम्यक्त्वं दर्शनं ज्ञानं द्वतं दानादिपंचकम्। स्वस्वकर्मक्षयोद्धतं नवैते क्षायिके भिदः॥१२॥

द्विकलं---

दर्शनत्रयमाद्यं च ज्ञानचतुष्कमादिमम्।
क्षयोपशमसम्यक्तं त्रयज्ञानं दानपंचकम् ॥ १३॥
रागोपंयुक्तचारित्रं संयमासंयमस्तिति।
अष्टादश प्रभेदाः स्युः क्षायोपशमिकेऽज्ञसा ॥ १४ ॥
चतस्रो गतयो वामं त्रयो वेदास्त्वसंयमः।
लेक्यापद्वमसिद्धत्वं चत्वारश्च कषायकाः ॥ १५ ॥
अज्ञानत्वेन संयुक्ताः प्रभेदा एकविंशतिः।
अज्ञानत्वेन संयुक्ताः प्रभेदा एकविंशतिः।
अभव्यत्वं च भव्यत्वं जीवत्वं च त्रयः स्मृताः।
पारिणामिकभावस्य भेदा गणधरैः स्फुटम् ॥ १७ ॥
मिथ्यादित्रिषु मिश्राँद्यास्त्रयो द्यसंयतादिषु ।
चतुर्षु चोपशांतेषु चतुर्षु निखिलाः पृथक् ॥ १८ ॥

१ औपशमिकं । २ सरागसंयमं । ३ मिथ्यादर्शनं । ४ मिश्रौदयिकमारिणा-

मिकाः।

आद्यं विना चतुर्भावाः क्षपकश्रेणिसंभवाः । विनौपशमिकं मिश्रं त्रयः स्युर्योग्ययोगिनोः ॥ १९ ॥ सिद्धे द्वावेव जायेते क्षायिकः पारिणामिकः। गुणस्थानान्यतो वक्ष्ये तत्तरुख्यणलक्षितम् ॥ २०॥ मिथ्या सासादनं नाम मिश्रमसंयताव्हयम्। विरताविरतारूयं स्थात् प्रमत्तं चाप्रमत्तकम् ॥ २१ ॥ अपूर्वकरणाभिरूयं ततोऽनिवृत्तिसंज्ञकम् । स्क्ष्मलोभात्मकं तस्मादुपञ्चान्त क्रपायकम् ॥ २२ ॥ क्षीणमोहं सयोगाच्यमयोगिस्थानमन्तिमम् । एतानि गुणस्थानानि प्रभवन्ति चतुर्दश ॥ २३ ॥ एतैस्त्यक्ताः प्रजायन्ते सिद्धा लोकोत्तमोत्तमाः। खशुद्धात्मसुखानन्दरसाखादनतत्पराः ॥ २४ ॥ तत्राद्यं यद्गणस्थानं मिथ्यात्वं नाम जायते । पंचांनां दृष्टिमोहारुयंकर्मणामुदयोद्भवम् ॥ २५ ॥ तत्रास्त्यौदयिको भावो मिथ्याकर्मोदयोद्भवः । मुख्यतस्तद्वशाज्जन्तोर्वेपरीत्यं प्रजायते ॥ २६ ॥ अदेवे देवताबुद्धिरतत्वे तत्वनिश्रयः । मिथ्यात्वाविलचित्तस्य जीवस्य जायते तथा ॥ २७ ।। मधुरं जायते तीक्ष्णं तीक्ष्णं तु मधुरायते । पित्तज्वरार्त्तजीवस्य वैपरीत्यं यथासिलम् ॥ २८ ॥

एकधा त्रिविधा वा स्यात्कर्म मिध्यात्वसंज्ञकम् । कोधाद्याद्यचतुष्कंच सप्तेते दृष्टिमोहनम् ॥

१ सप्ताना ख. । २ मिय्याः वमनन्तानुनिधचतुष्कं चेति पंचानां हिष्टमोहः भंज्ञा मिश्रसम्यक्त्वकर्मानुमेलने च सप्तानामपि । तदुक्तं—-

मद्यमोहाद्यथा जींबो न जानात्यहितं हितम्। धर्माधर्मी न जानाति मिथ्यावासनया तथा।। २९॥ मिथ्यादृष्टेर्न रोचेत जैनं वाक्यं निवेदितम्। उपदिष्टानुपदिष्टमतत्वं रोचते स्वयम् ॥ ३० ॥ तन्मिथ्यात्वं जिनैः प्रोक्तं पंचधैकान्तवादतः। अतोऽहं ऋमशो विचम तत्तद्वादविकर्वंनम् ॥ ३१॥ वेदान्तं क्षणिकत्वं च ग्रून्यत्वं विन्यात्मकम्। अज्ञानं चेति मिथ्यात्वं पंचधा वर्तते सुवि ॥ ३२ ॥ वेदवादी वदत्येवं विपरीतं तु सृढधीः । जलस्नानाद्भवेच्छुद्धिः पितृणां मोंसतर्पणम् ॥ ३३ ॥ गोयोनिस्पूर्शनाद्धर्मः स्वर्गाप्तिर्जीवघातनात्। इत्यादिदुर्घटोत्कटचं वेदवादिसते सतम् ॥ ३४॥ यद्यम्बुस्नानतो देही कृतपापाद्धि मुच्यते। तदा याति दिवं सर्वे जीवास्तोयसमुद्भवाः ॥ ३५ ॥ यदर्जितं पुरा पापं जीवैयोगत्रयाश्रयात् । कथं तेऽत्र विम्रंचन्ति तीर्थतोयावगाहनात् ॥ ३६ ॥ उक्तं च गी़तोंयां:-अरण्ये निर्जले क्षेत्रे अशुचित्राह्मणा मृतः।

अरण्ये निर्जले क्षेत्रे अशुचित्राह्मणा मृतः। वेदवेदांगतत्वज्ञः कां गतिं स गमिष्यति॥१॥ यद्यसी नरकं याति वेदाः सर्वे निरर्थकाः। यदि चेत्स्वर्गमाप्नोति जलशौचं निरर्थकं॥२॥

१ अत्र हि त चतुर्थी यदा रोचेत तदा चतुर्थी यदा तु न रोचेत तदा तु प-ष्ठचेव । २ जैनवावयं. ख. । ३ नां ख. । ४ अत्र हि यमुद्देशं वेदवादी स्वीकृत्य जीवशुद्धि मन्यते तस्याः सोद्देशायाः निषेधः कियते न तु संहितादौ विहितस्य लौकिकस्य गृहस्यस्नानस्य । ५ अस्याप्रे ''श्लोकौ '' इति. ख.—पाठः । ६ अथ स्वर्गमवाप्नोति ख ।

इन्द्रियविषयासक्ताः कषायै रंजिताश्याः ।
न तेषां स्नानतः शुद्धिगृहच्यापारवर्तिनाम् ॥ ३७ ॥
तीर्थाम्बुस्नानतः शुद्धि ये मन्यन्ते जडाश्याः ।
परिभ्रमन्ति संसारे नानायोनिसमाकुले ॥ ३८ ॥
तपसा जायते शुद्धिर्जीवस्येन्द्रियनिग्रहात् ।
सम्यक्त्वज्ञानयुक्तस्य वन्हिना कनकं यथा ॥ ३९ ॥
दिक्रहम—

वतशीलद्याधर्मगुप्तित्रयमहीयसाम् । सद्वस्ययंनिष्ठानां खात्मैकाग्रचेतसाम् ॥ ४० ॥ स्वभावाश्चिदेहस्य संभवेऽपि प्रजायते । विशुद्धत्वं यतीशानां जलस्नानं विना सदा ॥ ४१ ॥ उक्तं च गीतौयां—

अत्यन्तमिक्तो देही देही चात्यन्तिनिर्मकः । उभयोरन्तरं दृष्टा कस्य शौचं विश्वीयते ॥ १ ॥ आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्यावहा शीक्तटा द्योमिः । तत्राभिपंक कुरु पांडुपुत्र ! न वारिणा शुद्ध्यति चान्तरात्मा ॥२ ॥

तस्माच्छाद्ध प्रपद्यन्ते जिनोहिष्टाध्वकोविदाः । भन्याः खात्मसुखानन्दस्यन्दतोयावगाहनात् ॥ ४२ ॥ तीर्थस्नानदूपणम् ।

मांसेन पितृवर्गस्य प्रीणनं यैर्विधीयते । मिस्तं तैनिजं गोत्रमीदशीश्रुतिकोविदैः ॥ ४३ ॥

१ अस्यामें 'क्षोकों ' इति—ख—पाठः।

खकर्मफूलपाकेन गोत्रजाः पशुतां गताः। श्राद्वार्थं घातनात्तेषां किन्न स्वात्तत्वलादनम् ॥ ४४॥ कथंचित्पशुतां प्राप्तः पितां खकर्मपाकतः । हत्वा तमेव तन्मांसं तत्तृप्त्यैभिक्षितं भवेत् ॥ ४५ ॥ बकनामा द्विजस्तस्य पिता मृत्वा मृगोऽभवत् । तैच्छाद्धे तैत्पलं दत्त्वा द्विजेभ्यस्तेन भक्षितम् ॥ ४६ ॥ श्रुत्वाप्येवं पुराणोक्तं सुप्रसिद्धं कथानकम्। तथाप्यज्ञाः प्रकुर्वन्ति िपणैं। मांसतर्पणम् ॥ ४७ ॥ मांसाशिनो न पात्रं स्युर्मांसदानं न चोत्तमम् । तित्पत्भयः कथं तृप्त्यै अक्त मांसाशिभिभवेत् ॥ ५८॥ भुक्तेऽन्यैस्तृप्तिरन्येषां भवत्यस्मिन् कथंचन। तत्तरंखर्गं गता जीवास्तृष्ति गच्छन्ति निश्चितम् ॥ ४९ ॥ पुत्रेणार्पितदानेन पितरः खर्गमवाप्तुयुः । तर्हि तत्कृतपापेन तेजि गच्छिनत दुर्गतिय ॥ ५०॥ अन्यस्य पुण्यपापाभ्यां सुनत्त्यन्यः शुभाशुभस् । ईदशं विपरीतं तन्न कापि श्रूयते अवि ॥ ५१ ॥ मृत्वा जीवोऽथ गृह्णाति देहमन्यं हि तत्क्षणे । पितृत्वं कस्य जायेत वृथैवं जल्पनं ततः ॥ ५२ ॥ खकृतपुण्यपापाभ्यां प्राप्तिः स्वात्सुखदुःखयोः । तस्माद्भव्याः कुरुध्वं तद्यस्माच्छ्रेयो भवेत्सदा ॥ ५३॥ अथैके प्रवदन्त्येवं भूतोयाग्निनगादिए । भूतग्रामेषु सर्वेषु विष्णुर्वसति सर्वगः ॥ ५४॥

१ पिताऽथ कमें पाकतः ख.। २ पितुः। ३ पितृचरमृगस्य ४ पितृणो क.। ५ तद्वत्स्वर्गे क.।

टक्तं च पुराणे---

जले विष्णुः स्थले विष्णुविष्णुः पर्वतमस्तके।
जवालमालाकुले विष्णुः सर्वे विष्णुमयं जगत्॥ १॥
वसेत्सर्वाङ्गिदेहेणु विष्णुः सर्वगतो यदि ।
वृक्षादिघातनात्सोऽपि हन्यमानो न किं भवेत् ॥ ५५ ॥
मत्स्यक्र्मवराहाद्या विष्णोर्गर्भाश्रया दश ।
मत्स्यादिशैलविष्यानां पूजनं क्रियते ततः ॥ ५६ ॥
तस्मान्मत्स्यादिजीवानां चैतन्यसंयुजां जनैः ।
प्राणाभिधातनं तेषां श्राद्धादौ क्रियते कथम् ॥ ५७ ॥
सर्वेष्वङ्गप्रदेशेषु प्रत्येकं देहधारिणाम् ।
व्रह्माद्या देवताः सन्ति वेदार्थोऽयं सनातनः ॥ ५८ ॥
उक्तं च पुराणे—

नाभिस्थाने वसेह्रह्मा विष्णुः कण्डे समाश्रितः । तालुमध्यस्थितो रुद्रो ललाटे च महेदवरः ॥ १ ॥ नासात्रे तु शिवं विद्यात्तस्यांते च परापरं । परात्परतरं नास्ति शास्त्रस्यायं विनिश्चयः ॥ २ ॥ यज्ञादावामिपं तेपां भ्रक्तं लागादिदेहिनाम् । यदि स्वर्गाय जायेत नरकं केन गम्यते ॥ ५९ ॥ तद्जे चेन्न विद्यन्ते तच्लास्त्रं स्थान्निरर्थकम् । सन्ति ते चेत्क्यं हन्या निष्टुणैर्यज्ञकर्मणि ॥ ६० ॥ हैति मांसेन पितृत्रर्गतृतिदूपणम् ।

१ दिघा. सं. । २ अस्यामें 'क्लोकों.' ख-पाठः। ३ इति ख-पुस्तके नास्ति ।

अन्ये चैवं वद्न्त्येके यज्ञार्थं यो निहन्यते।
तस्य मांसाशिनः सोऽपि सर्वे यान्ति सुरालयम्।। ६१॥
तार्तेकं न क्रियते यज्ञः शास्त्रज्ञैस्तस्य निश्चयात्।
पुत्रवध्वादिभिः सर्वे प्रगच्छन्ति दिवं यथा॥ ६२॥
एवं विरुद्धमन्योन्यं मत्वा वास्तवमञ्जसा।
प्रतायतेऽन्धवन्मांसविवेकविकलाश्चयैः॥ ६३॥
प्राणिप्राणात्यये शक्ताः प्रशक्ता मांसमक्षणे।
क्रिया कौतस्कृती तेषां प्राप्तये स्वर्गमोक्षयोः॥ ६४॥
उक्तं च पुराणे—

तिस्रक्षपमात्रं तु मांसं भक्षन्ति ये द्विजाः। नरकान्न निवर्तन्ते यावज्ञन्द्रदिवाकरौ ॥ १ ॥ आकाशगामिनो विष्राः पतिता मांसभक्षणात्। विष्राणां पतनं दृष्टा तस्मान्मांसं न भक्षयेत्॥ २ ॥

किश्वदाहेति यत्सर्व धान्यपुष्पफलादिकं । मांसात्मकं न तितंकस्याज्जीवाङ्गत्वप्रसंगतः ॥ ६५॥ नैवं स्थान्मांसमंग्यङ्गं जीवाङ्गं स्थान्न वामिषम् । यथा निम्बो भवेद्यक्षो यक्षो निम्बो भवेन्न वा ॥६६॥ इति हेतोने वन्तव्यं साद्ययं मांसधान्ययोः । मांसं निन्दं न धान्यं स्थात्प्रसिद्धेयं श्रुतिर्जने ॥ ६७॥

उक्तं च— आगोपालादि यत्सिद्धं मांसं धान्यं पृथक् पृथक् । धान्यमानय इत्युक्ते न कश्चिन्मांसमानयेत् ॥ १ ॥

१ ख-पुस्तकेऽयं तृतीयान्तः तदा पुत्रवध्वादिसिः सह योजनीयः। २

इत्याद्यनेकथा शास्त्रं यत्कृतं दुष्टचेतसैः । तदंगीकृत्य जायंते जना दुर्गतिभाजनम् ॥ ६८ ॥ तत्तावत्त्राणिघातेन साधितं मांसभक्षणात् । पापं सम्पद्यते यस्माददुःखं स्वाभ्रं तदुच्यते ॥ ६९ ॥ खरग्र्करमार्जारक्वानवानरगोम्रुखाः । वृत्तास्तिस्राश्रतुष्कोणा दुःस्पर्शा वज्रसिन्नमाः ॥ ७० ॥ यंटाकारा अधोवक्त्रा दुर्गन्थास्तमसावृताः । व्वश्रेषु पापजीवानामुत्पत्यै सन्ति योनयः ॥ ७१ ॥ तीत्रमिथ्यात्वसंयुक्ताः प्राणिवातनतत्पराः । ऋूरा दुश्चेष्टिता जीवा उत्पद्यन्तेऽत्र योनिषु ॥ ७२ ॥ अन्तर्भ्रहुर्तकालेन पर्याप्ताः समवाप्य पट् । ततः पतन्ति शस्त्राग्रे स्वयमेवोत्पतन्ति च ॥ ७३ ॥ असुरा आतृतीयान्तं योधयन्ति परस्परम्। प्रयुध्यन्ते स्वयं तेऽपिं ज्ञात्वा वैरं पुरातनम् ॥ ७४ ॥ यज्ञादौ निहता पूर्व छागाद्या मुष्टिघाततः । स्पृत्वा तत् प्राक्तनं वैरं भवन्ति हननोद्यताः ॥ ७५ ॥ कुन्तऋकचञ्ज्लाद्यैनीनाशस्त्रैस्तन्द्ववैः । खंडं खंडं विधायैवं प्रपीडयन्त्यहर्निशम् ॥ ७६ ॥ म्तंकस्येव संघातस्तद्देषु प्रजायते । यावदायुःस्थितिस्तेषां न तावन्मरणं भवेत् ॥ ७७ ॥ तप्तायःपिण्डमादाय संप्रदृश्यीमिपोपमम् । निक्षिपन्ति मुखे तेषां विहितामिषभोजिनाम् ॥ ७८ ॥

१ च. ख. । २ पारदस्येव ।

शारीरं मानसं दुःखमन्योन्योदीरितं च यत्। सहन्ते नारका नित्यं पूर्वपापविपाकतः ॥ ७९ ॥ लेक्यास्तिस्रोऽग्रुभास्तेषां संस्थानं हुंडसंज्ञकम्। अतिक्किष्टाः परीणामा लिंगं नपुंसकाव्हयम् ॥ ८०॥ क्षारोष्णतीत्रसद्भावनदीवैतरणीजलात् । दुर्गन्धमृन्मयाहाराद्धंजते दुःखमद्धतम् ॥ ८१ ॥ अक्ष्णोर्निर्मीलनं यावनास्ति सौख्यं च तावता। नरके पच्यमानानां नारकाणामहर्निशम् ॥८२ ॥ तस्मान्निर्गत्य कप्टेन पशुतां यान्ति ते जनाः। तत्र दुःखमसद्यं च जननीगर्भगव्हरे ॥ ८३ ॥ गर्भाद्विनिस्तानां स्यात् कियत्कालावशेषतः। यज्ञादौ विहितं कर्म तत्त्रथैवोपतिष्ठति ॥ ८४ ॥ एवं अमन्ति संसारे स्मृतिं लब्ध्वा पुनः पुनः। ज्ञात्वैवं क्रियतां भव्यैः प्राणिनां प्राणरक्षणम् ॥ ८५ ॥ यज्ञे पशुवधकृतेन स्वर्गप्राप्तिदूपणम् ।

गोयोनिर्वद्यते नित्यं न चास्यं मिलनं यतः।
पश्य लोकस्य मूर्वत्वं वर्तते हेतुवर्जितम्।। ८६ ।।
तिरश्री गोस्तृणाहारी नित्यं विण्मूत्रलालसा।
तस्या अपरभागस्य कथं देवत्वमागतम्।। ८७ ।।
ईदृग्विधापि वन्द्या सा रज्ज्वा किं वन्ध्यते दृढम्।
दुग्धार्थं पीड्यते दण्डैराक्रन्दन्ती स्वभाषया।। ८८ ॥
तस्याङ्गे देवताः सर्वे तिष्ठन्ति सागरा नगाः।
कथं गोर्थज्ञवेलायां वध्यते सा द्विजाधमैः।। ८९ ॥

१ तदङ्गे ख.।

यथा गीः प्रभवेद्धन्द्या तथैते श्रूकराद्यः ।
तयोः साद्द्रश्यसद्भावे विष्मृत्राहारसेवनात् ॥ ९० ॥
एतन्स्ववाग्विरुद्धं यन्मन्यन्ते जडबुद्धयः ।
आयत्यां दुर्गतौ जन्म प्रपद्यन्ते सुनिश्चितम् ॥ ९१ ॥
न वन्द्या गौर्भवेद्धन्द्या गौर्वाणीत्यभिधानतः ।
जनेन्द्री विमला तथ्या भव्यानां सुक्तिदायिनी ॥ ९२ ॥
इति गोयोनिवंदनादूपणम् ।

विरंचिर्जगतः कर्ता संहर्ता गिरिजापतिः। रक्षकः पुण्डरीकाँक्ष इतैयुच्चः श्रुतवेदिनैः ॥ ९३ ॥ यदि व्रह्मा जगत्कर्ता तरिंक शक्रस्य संसदि। विलोक्याप्सरसां वृन्दं जातो भोगामिलापुकः ॥ ९४ ॥ ततोऽसौ स्वास्पदं त्यक्तवा कर्तु लग्नस्तपो अवि। तावद्गीत्या कृतं देवैस्तत्तपोविञ्चकारणम् ॥ ९५ ॥ दृष्वा तिलोत्तमानृत्यं तत्राभूद्विपयातुरः । गत्वा तद्नितकं गाढमाक्लेपं याचते हि सः ॥ ९६ ॥ अनिच्छन्तीं तिरोभूतां तां गवेषयतोऽभवत् । तस्मिन्मुखानि चत्वारि पंचमं च खराननम् ॥ ९७ ॥ हास्यास्पदीकृतो देवैस्ततः क्रुद्धोतिनिर्भरम् । खरास्येन अमन्तोऽसौ भक्षणार्थं मरुद्रणान् ॥ ९८ ॥ दृष्वा तान् क्षुभितान् सर्वािक्छनं रुद्रेण तच्छिरः। अत्यजन् विपयासिक प्रविष्टो वनराजकम् ॥ ९९ ॥ तिलोत्तमेति विभ्रान्त्या सेविता वच्छमिहंका।

१ गीरत्र भवेद्वं. ख.। २ काख्यः ख.। ३ इत्युक्तं ख.। ४ ना ख.। ५ अत्यत्रद्वि। ६ वनराजिकां. ख.।

तयोस्तत्राभवत्पुत्रो जाम्बुवानिति विश्रुतः ॥ १०० ॥ यस्यास्ति महती शक्तिर्विश्वकर्तृत्वसंभवी। स्वरुपतराय राज्याय किमसौ तप्यते चुथा ॥ १०१ ॥ न शक्नोत्यात्मनस्त्यक्तुं यो दुःखं विरहात्मकम् । कर्थं स्पाद्धिश्वकर्तृत्वे स्वामित्वं तस्य वेधसः॥ १०२॥ यद्येवं सकलं विश्वं कुरुते कमलासनः। तदा संतिष्ठते कासौ सृष्टिनिर्मापणक्षणे ॥ १०३ ॥ यत्र स्थित्वा करोत्येष तदेव स्यान्महीतलम्। तत्रापि शेषभूतानि तत्कृतित्वमपार्थकम् ॥ १०४ ॥ सृष्टिनिर्मापणे कस्मादानीतो भूतसंग्रहः। कानि वा तत्र शस्त्राणि योग्यानि शिल्पिकर्मणि ॥ १०५ ॥ विनोपकरणैस्तेन विश्वं केभ्यो विधीयते। पृथिव्याद्येस्तु कर्तृत्वं मिथ्या तेषामसंभवात् ॥ १०६॥ भूम्यादिपंचभूतानां यदि पूर्वमसंभवः। नास्त्यसंभविनां कर्ता संभविनां तु का क्रिया ॥ १०७ ॥ कर्तृत्वं द्विविधं वस्तुकर्तृत्वं वैक्रियोद्भवम्। आद्यं घटादिकतृत्वं द्वितीयं देवनिर्भितम् ॥ १०८ ॥ पर्यायानां घटादीनां कौतस्क्रतीह कर्तृता । विना भूतैः पृथिव्याद्यैर्घटनाया असंभवात् ॥ १०९॥ नै यान्ति मनसा कर्तुं विवेंणीः पार्थिवा अपि । कथं कस्मात्समानीता तद्योग्या जीवसंहतिः ॥ ११० ॥

<sup>े</sup> जाम्बुवंतोऽति ख. :२ पर्यायाणि ख.। ३ नायान्ति. ख.। ४ पर्यायाः

समुत्पादोऽखिलाथीनां मानसो हि प्रजायते । न ह्यदृष्टपदार्थानां घटना कापि दृश्यते ॥ १११ ॥ यदि वैकियिकं विक्वं विद्याशक्तया विनिर्मितम्। अवस्तुभूतसम्बन्धान्न भवेत्तचिरन्तनम् ॥ ११२ ॥ एवं सुवर्णगर्भस्य कर्तृत्वं नोपजायते । अनाद्यकृत्रिमस्यास्य विक्वस्येति विनिश्वयः ॥ ११३ ॥ चराचरमिदं विश्वं सशैलवनसागरम्। कृत्वा स्वोदरमध्यस्थं संरक्षति जनार्दनः ॥ ११४ ॥ असौ सन्तिष्ठते कस्मिन् स किं लोकाद्वहिर्भवः । तस्याङ्गनाश्च सैन्यानि क तिष्टन्ति सहोदराः ॥ ११५ ॥ जानकीहरणासक्तः कृतदोषो दशाननः । हतो रामेण तौ स्यातां लोकान्तर्वार्तनौ न किम् ॥ ११६॥ सारथ्यं पांडुपुत्रस्य कुत्वा कृष्णो निपातयेत्। कौरवान् निखिलांस्तेपि विश्वान्तर्वितनो न किम्॥११७॥ मायेयं तस्य तद्रूपमनन्तं निर्विकारकम् । तस्मात्तस्योदरे माति विक्वं तु मानगोचरम् ॥ ११८॥ विक्वगर्भमनन्तं स्याद्व्योमैकं तद्चेतनम्। असावप्यनया युक्तया विष्णुर्भवत्यचेतनः ।। ११९ ।। दशगर्भाश्रितं जन्म निर्विकारस्य जायते । असंभाव्यं भवत्येतद्वंध्या पुत्रानुकारिणाम् ॥ १२०॥ अनेन हेतुनाऽकिंचित्करः स्यान्मधुसूद्नः। तस्मान संभवत्यस्य विश्वरक्षाधिकारिता ॥ १२१ ॥

१ म. स. १ २ ण. क. ।

- भस्मसात्कुरुते रुद्रस्नैलोक्यं खल्पचिन्तया । तदा संवसति कासौ गंगागौरीसमन्वितः ॥ १२२ ॥ दहत्येकतरं श्रामं स पापी भण्यते जनैः। यो विक्वं निर्देहेत् सर्वं स कथं याति पूज्यताम् ॥ १२३ ॥ अनन्यसंभवीशक्तियुक्तस्य प्रथिवीपतेः। पापं न विद्यते यस्मात्पापहन्ता स एव हि ॥ १२४ ॥ शम्भोर्न विद्यते पापं चेत्कथं असते अवि । प्रतितीर्थ करालमब्रह्मशीर्पस्य हानये ॥ १२५ ॥ अमन्त्राप्तः पलाशारूयं ग्रामं यावत्कपालभृत्। वत्सेन तत्र मृंगाभ्यां विदार्य मारितो द्विजः ॥ १२६ ॥ तत्पापात् स्वतनुं कृष्णं दञ्चा सोऽथ विनिर्ययौ । निजमात्रसापृच्छच तत्पापोच्छेदनेच्छया ॥ १२७ ॥ गतोऽनुमार्गतस्तस्य वृषभस्य महेश्वरः । गांगं व्हदं प्रविष्टी द्वी त्यक्तपापी वभूवतुः ॥ १२८ ॥ वृषभस्योपदेशेन गंगातोयावगाहनात्। जातस्त्यक्तकपालोऽपि कपालीत्युच्यते जनैः ॥ १२९ ॥ यैदि यः स्वकृतं पापं निर्नाशयितुमक्षमः। सोऽन्येषां करमपापाये स्वामी स्यादिति कौतुकम् ॥१३०॥ ईदक्पुराणसंदोहं श्रुत्वा युक्तिविवर्जितम् । विक्रमिन्त जनाः स्वैरं संसारगहने वने ॥ १३१ ॥ महास्कन्धस्य लोकस्य कर्ता हर्ता च रक्षकः। न कोऽपि विद्यते तस्माद्विपरीतमिदं वचः ॥ १३२ ॥

१ तावत् ख.। २ तौ. ख.। ३ यदि स्वयं कृतं ख.। ४ वंभ्रमन्ति ख।

इत्येतिद्वपरीतात्मिभ्यात्वं कथितं मयो । अतश्च क्षणिकैकान्तं मिथ्यात्वं तिक्वगद्यते ॥ १३३ ॥ इति वेदान्तोक्तं विपरीतं मिथ्यात्वम्।

क्षणिकेकान्तमिध्यात्ववादी बौद्धो वदत्यर्तः । उत्पन्नश्च प्रतिध्वंसी भवत्यात्मा प्रतिक्षणम् ॥ १३४ ॥ क्षणिके स्वीकृते जीवे क्षणादृध्वमभावतः । पुण्यं पापं च तत्रापि कः प्राप्नोति पुरातनम् ॥ १३५ ॥ संयमो नियमो दानं कारुण्यं व्रतभावना । सर्वथा घटते नैपां नित्यक्षणिकवादिनाम् ॥ १३६ ॥ तेंपां बन्धो विना बन्धं देहो देहं विना तथाँ। नास्ति मोक्षस्ततो नूनं नास्तिकत्वं प्रसज्यते ॥ १२७ ॥ ज्ञानं यदि क्षणध्वंसि वालत्वे चेष्टितं च यत् । इदं पुत्रकलत्राद्यं ममेति स्मर्यते कथम् ॥ १२८॥ स्मर्यते दृष्टिमात्रेण मेत्री वैरं पुरातनम् । निर्गतेन निजावासं पुनरागम्यते कथम् ॥ १३९ ॥ अन्यच क्षणिकैकान्ते वर्तन्ते स्वेच्छया जनाः। सुरामांसाशनेनेते मन्यन्ते मोक्षसाधनम् ॥ १४० ॥ पात्रे यत्पतितं सर्व भक्षाभक्षं च सेव्यते। अस्मच्छास्त्रे प्रयुक्तत्वान्नास्मिन् विचारणा मता ॥ १४१ ॥ सुरामांसाशनात्स्वर्ग मोक्षं च गम्यते यदि । दुःसहं नारकं भीमं प्राप्यते केन हेतुना ॥ १४२ ॥

१ यथा. ल. । २ त्यदः ख. । ३ नेपां. ख. । ४ न हि ख. ।

अन्ये धीवरशौण्डाद्याः स्नकारादयो जनाः।

मुक्तिभाजो भवन्त्येते यदि तथ्येदृशी श्रुतिः।। १४३॥
जीवो नित्यस्तु पर्याया अनित्यास्तु तदाश्रयात्।
अनित्यत्वं हि जीवस्य कथंचिद्दृष्टमहता।। १४४॥
अतस्ततत्क्षणिकैकान्तिमध्यात्वस्यापसारणम्।
कृत्वा सम्यक्त्वहेत्नां प्रयत्नं क्रियतामिति॥ १४५॥

इति नित्यक्षणिकैकान्तिमध्यात्वम्।

सत्तावबोधचैतन्यलक्षणो यः सनातनः। तस्याभावं वदत्येवं चार्वाको मानवर्जितः ॥ १४६॥ अचेतनानि भूतानि जीवः स्याचेतनात्मकः। कथं भवेद्विजातिभ्यः सचेतनस्य संभवः ।। १४७॥ भूतयोगात्मिका शक्तिश्चैतन्यमभिधीयते । पिष्टोदकगुडादिभ्यो मदशक्तिर्यथा भवेत् ॥ १४८ ॥ गर्भादिमेरणपर्यन्तं तस्यावस्थानसंभवः । ततो नास्त्यन्यजीवत्वं विना तेनान्यलोकता ॥ १४९ ॥ मुक्त्वेह लौकिकं सौष्यं त्रतेः क्रिश्यन्त्यहर्निशम्। हाँ ! वंचितास्त एवास्मिनाशापाशवशीकृताः ॥ १५० ॥ अक्षसौक्याय संसेव्या भन्नी माता गुरुस्नियः। ्रमद्याद्यं च न दोषोऽत्र जीवस्याभावतः स्फुटम् ॥ १५१ ॥ हृत्येवं निगद्न् दुष्टश्चार्वाकः किन्न विन्दति । सद्यः खण्डीकृतां जिव्हां प्रत्यक्षं चासिधारया ॥ १५२॥

१ मतस्य ह्यपसाररणं. ख. २ इति. ख-पुस्तके नास्ति । ३ अस्माद्ग्रे परः इति ख-पाठः, तस्यार्थः पर आहेति । ४ मृत्यु. ख. । ५ हि. ख. ।

अचेतनानि भूतानि नोपादानानि चेतने । मिथ्येति गोमयादिभ्यो दृश्चिकाद्युपदर्शनात् ॥ १५३ ॥ स्वसंवेदनवेद्यत्वात् सुखदुःखादिवद्धुवम्। जीवसिद्धिं कथं नैते मन्यन्ते दुष्टवादिनः ॥ १५४ ॥ तावत्संवर्धते देहो यावज्जीवोपतिष्ठते। तस्याभावे न सा वृद्धिर्देहो विलयमाप्नुयात् ॥ १५५ ॥ पंचभूतातिमके देहे देहिना वार्जिते न हि । संभूतिर्गमनादीनां प्रत्यक्षे भूतसंचये ॥ १५६ ॥ मृत्वायमभवद्रक्षो वन्धुर्वा जनको परः। नासत्यं जातु संभूयात् प्रसिद्धमिति सर्वतः ॥ १५७॥ जात्यनुस्मरणाँजीवो गतागतविनिश्रयात् । पृथैकरणसाद्द्याज्जीवोस्तीति विनिश्रयः ॥ १५८ ॥ नास्ति जीव इति व्यक्तं यद्ददन्तीह दुर्धियः। तन्मिथ्यात्वं परित्याज्यं सम्यक्त्वभावनावलात् ॥ १५९ ॥ इति नास्तिकवादिनराकरणम् ।

तापसाः प्रवदंत्येवं सर्वे जीवाः शिवात्मकाः।
ततस्तेषां प्रकुर्वीत विनयो मोक्षसाधकः ॥ १६०॥
यद्यंगिनः शिवात्मानो वन्दकः किन्न तद्विधः।
तस्मात्कः केन वन्द्यः स्याद्द्वयोः साम्यं शिवत्वयोः॥१६१॥
कर्मोषाधिविनिर्भुक्तं तद्रूपं शैवमुच्यते।
यत्कर्मस्तोमसंयुक्तमशुद्धात्मकमित्यतः॥ १६२॥

१ क्षस्मातपूर्वं पर इति पाठः । २ जीवगतागतः खः । ३ पृथक् पृथक् सादद्यात् । ४ नास्तिकवादनिवारणं . खः ।

यो न वेत्ति परं स्वं च शुद्धाशुद्धस्वभावकम्। कथं तेनाप्यते मोक्षः सर्वेषां विनयादिह ॥ १६३ ॥ विनयो यदि सर्वेषां योग्यायोग्यक्रमाद्दते। किं न बन्धाः खराद्याश्र भातङ्गाद्याः शिवाप्तये ॥ १६४॥ वन्दना क्रियते मृढैः पुत्रभार्याभिवाञ्छ्या । यक्षाद्यखिलदेवानां तुच्छानां कुत्सितात्मनाम् ॥ १६५॥ भुक्तिमात्रप्रदानेन स्वस्मै तृप्त्यभिलापिणाम्। तेषां कौतस्क्रती शक्तिर्वाञ्छितार्थप्रदायिनी ॥ १६६॥ पूर्वभौवार्जिता वाप्तिजीयते सुखदुःखयोः। देहिनां किं प्रकुर्वन्ति यक्षाद्याः देवताधमाः ॥ १६७॥ शैवाचार्या वदन्त्येके काले कल्पशते गते। मुक्तिं गतेषु जीवेषु लोकः श्र्न्यो भवेदिति ॥ १६८॥ मुक्तिं गता पुनर्जीवाः पतन्तीक्वरचिन्तया । चतुर्गत्यात्मके भीमे संसारे दुः खसंकुले ॥ १६९ ॥ वन्हिः काष्ट्रसम्रद्धतः पुनः काष्टं भवेद्यदि । तदा मुक्ति गता जीवाः पुनः प्रयानित संस्रतिम् ॥ १७०॥ यस्य प्रयत्नमन्येषां पातनाय शिवात्मनाम् । परस्परविरुद्धत्वात् स शिवो वंद्यते कथस् ।। १७१ ॥ करयाणं परमं सौंख्यं निर्वाणंपदमच्युत्म् । साधितं येन देवेन स शिवः स्तूँयते बुधैः ॥ १७२ ॥ एवं वैनयिकं नाम सिध्यात्वं दुर्गतेः पदस्। तमुत्सुज्य समाराध्यं शिवं रत्नत्रयात्मकम् ॥ १७३ ॥ इति विनयमिथ्यात्वम् ।

९ कौतम्तनी. ख.। २ पूर्वभवार्जितो. ख.। ३ निर्वाणं परमं पदं। ४ श्रूयते।

ज्ञाता दृष्टा पदार्थानां त्रैलोक्योद्रवर्तिनास् । तस्याज्ञानस्वभावत्वं त्रृते सांख्यो निरीक्ष्वरः ॥ १७४ ॥ तस्य मतानुसारित्वमङ्गीकृत्य प्रकल्पितस् । मस्करीपूरणेनेह वीरनाथस संसदि ॥ १७५॥ जिनेन्द्रसः ध्वनिग्राहिभाजनाभावतस्ततः । श्क्रेणात्र समानीतो त्राह्मणो गौतमामिधः ॥ १७६ ॥ सद्यः सदीक्षितस्तत्र स् ध्वनेः पात्रतां ययौ । ततो देवसभां त्यक्त्वा निर्ययौ मस्करी मुनिः ॥ १७७ ॥ सन्त्यस्मदाद्योऽप्यत्र मुनयः श्रुतधारिणः। तांस्त्यक्त्वा स ध्वनेः पात्रमज्ञानी गौतमोऽभवत् ॥ १७८॥ संचित्येवं कुधा तेन दुर्विदग्धेन जल्पितम् । मिथ्यात्वकर्मणः पाकाद्ज्ञानत्वं हि देहिनास् ॥ १७९ ॥ हेयोपादेयविज्ञानं देहिनां नास्ति जातुचित् । तस्मादज्ञानतो मोक्ष इति शास्त्रस्य निश्रयः ॥ १८० ॥ यत्कालान्तरितं वस्तु दृष्टपूर्वमनेकथा । यद्यज्ञानी कथं तस्य चेतृत्वं दृक्यतेऽङ्गिनः ॥ १८१ ॥ अयं वन्धुः पिता सुनुमीतेयं भिगनी प्रिया । एपां पृथिक अया तस्य ज्ञानहीनस्य दुर्घटा । १८२ ॥ पंचाक्षविपयाः सर्वेः सेव्यन्ते स्वेच्छया कथम्। पापणस्तंभवत्तस्य न काचित् कर्तृता मता ॥ १८३ ॥ ज्ञानं विना न चारित्रं तद्विना ध्यानसाधनम्। ध्यानं विना कथं मोक्षस्तस्माज्ज्ञानं सतां मतम् ॥ १८४॥ ततो भन्यैः समाराध्यं सम्यग्ज्ञानं जिनोदितम् । असाधारणसामग्र्यं निःशेषकर्मणां क्षये ॥ १८५॥ इत्येवं पंचधा प्रोक्तं मिथ्यात्वं तद्वशाज्जनाः । संसाराब्धौ निमज्जन्ति दुःखक्षक्षोलसंकुले ॥ १८६॥

इत्यज्ञानिमध्यात्वम् ।

अयोर्ध्वं स्वमतोद्धृतं मिथ्यात्वं तन्निगद्यते । विहितं जिनचन्द्रेण इवेताम्बरमताभिधम् ॥ १८७॥ सषड्विंशे शतेऽब्दानां मृते विक्रमराजनि । सौराष्ट्रे वल्लभीपुर्यामभूत्तत्कथ्यते मया ॥ १८८ ॥ उज्जयिन्या पुरी ख्याता देशेऽस्त्यवन्तिकाभिधे। तत्राष्टाङ्गनिमित्तज्ञो भद्रवाहुर्ग्धनीव्वरः ॥ १८९ ॥ निमित्तज्ञानतस्तेन कथितं सुनिजनान् प्रति । प्रभवत्यत्र दुर्भिक्षं वर्षद्वादशकावधि ॥ १९० ॥ निशम्येति वचस्तस्य नान्यथा स्यात्कदाचन । सर्वे खखगणोपेताः प्रतिदेशं विनिर्ययुः ॥ १९१ ॥ शान्तिनामा गणी चैकः संप्राप्ती विहरन् पुरीम्। साराष्ट्रां वहाभीं यावत्तत्र संतिष्ठते स्म सः ॥ १९२ ॥ तत्राप्यभून्महाभीमं दुर्भिक्षमतिदुःसहम्। विदार्योदरमन्येषामैन रंकैर्विश्च व्यते ॥ १९३॥ ततः सोडुमशक्तैस्तैः खकीयोदरपूर्तये । सचारित्रं परित्यज्य स्वीकृता कुतिसता क्रिया ॥ १९४ ॥

१ उज्जयिन्यां पुरा ख्यातो देशोऽस्त्यवन्तिकिभधः इति क-पुस्तके पाठः स च असंगतत्वात् बहिर्निष्कास्य ख-पुस्तकस्थः संयोजितः । २ मंतं ख. ।

गृहीत्वा चीवरं दण्डं भिक्षापात्रं च कंवलम्। भिक्षाशनं समानीय खावासे भुज्यते सदा ॥ १९५॥ कियत्काले गतेऽप्येवं जाता सुभिक्षता ततः। भणितं संघमाहूय ज्ञान्तिना गणधारिणा ॥ १९६॥ त्यजध्वं कुत्सिताचारं भजध्वं शुद्धसद्शम्। कुरुव्वं गर्हणं निन्दां मृहीध्वं सद्वतं पुनः ॥ १९७॥ आकर्ण्यत्यग्रजः शिष्यो जिनचन्द्रो त्रवीदिदम् । नो शक्यतेऽधुना धर्तु जिनैराचौरितं त्रतम् ॥ १९८॥ व्रह्मचर्यमचेलत्वं नव्यत्वं स्थितिभोजनम् । भूतले शयनं मौनं द्विमासं केशळ अनम् ॥ १९९ ॥ एकस्थानमलाभत्वं सर्वाङ्गमलधारणम् । असद्यान्यन्तरायाणि भिक्षानियतकालिकी ॥ २०० ॥ न शक्या मनसा सोढुं द्वाविंशतिपरीपहाः। इत्याद्यनेकथा दुःखमधुना केन सद्यते ॥ २०१ ॥ इदानींतनमाचारं सुखसाध्यं न शक्यते। तत्परित्यक्तुमस्माभिस्तस्मान्मौनं भजस्व हि ॥२०२॥ ततोऽभाणि गणी नैवं सुन्दरं यत्त्वयोदितम् । स्वोदरपूर्तये हेतुनीं हेतुमीं ख़साधने ॥ २०३ ॥ तद्रोपात्पापिना मूर्धिन हत्वा दण्डेन मारितः। मृत्वा चैत्यगृहे तस्मिनाचार्यो व्यंतरोऽभवत् ॥ २०४ ॥ ततः शिष्यमुख्यं यावत्स्वयं भूत्वा गणाग्रणीः। तावित्यक्षां पुनर्दातुं प्रारेभे व्यन्तरामरः ॥ २०५ ॥

१ स्वावासं ख. । २ राचरितं ख. ।

भीतेन तस्य शान्त्यर्थ काष्ट्रमष्टांगुलायतम्। चतुरस्रं च स एवायमिति संकल्प पूजितः ॥ २०६ ॥ क्वेताम्बरेः परिस्थाप्य समर्चितो यथाविधि । ततस्तेन परित्यक्तं चेष्टितं विक्रियात्मकम् ॥ २०७॥ समभूत् कुलदेवोऽसौ पर्युपासनसंज्ञकः । अद्यापि जलगन्धाद्यैः प्रपूज्यतेऽतिभक्तितः ॥ २०८ ॥ अन्तरे क्वेतसद्धस्त्रं धृत्वा तस्यार्चनं कृतम् । तस्मादभूदिदं लोके क्वेताम्बरमतामिधम् ॥ २०९ ॥ समुत्पन्ने अपि कैवरये भ्रनिक्त केवली जिनः। नारीणां तद्भवे मोक्षः साधूनां ग्रन्थसंयुजास् ॥ २१० ॥ ईदृशं शास्त्रसंदोहं विपरीतं जिनोक्तितः। संविधाय वदत्येष गुरुद्रोही निरंकुशः ॥ २११ ॥ यस्यानन्तसुखं तस्य नास्त्याहारप्रसंगता । यद्यस्त्यनन्तसौरूयानां न्याघातो जायते भ्रुवस् ॥ २१२ ॥ नास्ति क्षुधां विनाहारः क्षुन्मुरूया दोपसंहतिः। इति हेतोर्जिनेन्द्रस्य सदोपत्वं प्रसज्यते ॥ २१३ ॥ वेदनीयस्य सद्धावे बुधुक्षाद्यं प्रजायते । तस्मात्केवलिनां भुक्तिन भवेदोषकारिणी ॥ २१४ ॥ दग्धरज्जुसमं वेद्यं स्वशक्तिपरिवर्जितम् । असमर्थं स्वकार्यस्य कर्तृत्वे क्षीणमोहिनि ॥ २१५ ॥ मोहमूलं भवेद्देद्यं मोहविच्छेदमीयुपि। तद्धेतोर्निष्फलं वेद्यं छिन्नमूलतरुर्यथा ॥ २१६ ॥

वुभुक्षा भोक्तुमिच्छा स्यादिच्छापि मोहजा स्मृता । तत्क्षये वीतरागस्य भोजनात् स्यात्सदोषता ॥ २१७ ॥ त्रयथा—

अक्षार्थेषु विरक्तस्य गुप्तित्रयोपसंयुर्जः । साधोः सम्पद्यते ध्यानं निश्वलं कर्मणां रिषुः ॥ २१८ ॥ ध्यानात्समरसीभावस्तरमात्स्वात्मन्यवस्थितिः । ततस्तु कुरुते नृतं निःशेपं मोहसंक्षयम् ॥ २१९॥ भूत्वाथ क्षीणमोहात्मा शुक्रध्याने हितीयैके। स्थित्वा घातिर्क्षेयं ऋत्वा केवली प्रभवत्यसौ ॥ २२० ॥ दशाप्टदोपनिर्भुक्तो लोकालोकप्रकाशकः। अनन्तसुखसंत्रः कथं भ्रनिक्त केवली ॥ २२१ ॥ सन्ति क्षुधादयो दोपाः क्रियन्तश्रेजिनेशिनः। निदोंपो नीतरागोऽसौ परमात्मा कथं अवेत् ॥ २२२ ॥ अथोदासीन्ययुक्तानां साधूनां भोजनादिकस् । कुर्वतां वीतरागत्वं सर्वेषां सम्मतं सताम् ॥ २२३ ॥ मिथ्यात्वज्वरसम्पन्नतीव्रदाववतामयम् । प्रलापस्तूपचारेण वीतरागा ह्यमी यतः ॥ २२४ ॥ विनाहारं न च कापि दृश्यतेऽत्र तनुस्थितिः। तस्मात्केवलिमिर्नूनमाहारो गृह्यते सद्। ॥ २२५॥ नोकर्मकर्मनामा च लेपाहारोऽय मानसः। ओजश्र कवलाहारश्रेत्याहारो हि पड्डिधः ॥ २२६ ॥

१ भोजनं ख.। २ संयुत्तः ख.। ३ तृतीयके ख.। ४ घातित्रयं हत्वा ख.।

एवमनेकवाहारो देहस्य स्थितिकारणस् । तन्मध्ये कवलाहारो वान्यो देहस्थितौ भवेत्।। २२७॥ नोकर्मकर्मनामानमाहारं गृदतोऽहतः। देहस्थितिर्भवत्येतदस्माकमपि सम्मतम् ॥ २२८ ॥ आहो विवत्कवलाहारं पूर्विका स्यात्त नुस्थितिः। त्वयैवं भण्यते तत्र प्रसिद्धा न्यभिचारिता ॥ २२९ ॥ एकेन्द्रियेषु जीवेषु लेपाहारः प्रजायते । ् आहारो मानसो देवसमूहेष्वखिलेष्विष ॥ २३० ॥ इति हेतोर्जिनेन्द्रस्य कवलाहारपूर्विका । देहस्थितिन वक्तव्या त्वया खप्नेऽपि दुर्मत्ते !।। २३१।। एकादश जिने सन्ति बुभुक्षाद्याः परीपहाः । ृतस्मात्केवलिनां भ्रक्तिरनिवार्या भवादशैः ॥ २३२ ॥ किमेवं क्रियते मूढ ! पुनश्चवितचर्वणम् । श्चितिपपासादयो दोषा यस्मातपूर्वं निराक्तताः॥ २३३ ॥ क्षुतिपपासादयो यरैमान्न समर्था मोहसंक्षये। द्रव्यकमिश्रयात्तेषामस्तित्वग्रुपचारतः ॥ २३४ ॥ अस्तु वा तस्य वेद्योत्थबुभुक्षाया विचारणा । अनेकजीवहिंसाद्यं पश्यन् भ्रंके कथं जिनः ॥ २३५ ॥ यस्माच्छुद्धमशुद्धं वा खल्पज्ञानयुता जनाः। कुर्वन्ति मोजनं तद्वत् केवली कुरुते कथम् ॥ २३६ ॥

१ अस्याग्रेऽयं पाठः ख-पुस्तके । उक्तं चान्यत्र— णोकम्मं तित्थयरे कम्मं णारेय माणसो अमरे । णरपसुकवलाहारो पक्खी ओजो णगे लेओ ॥ १ ॥

र होते ख.।

अन्तरायान् विना तस्य प्रवृत्तिभीं जने यदि । श्रावकेभ्योऽतिनीचत्वं निन्दास्पदं प्रजायते ॥ २३७ ॥ करोति चान्तरायां इष्टे चायोग्यवस्तुनि । तदा सर्वज्ञभावस्य दत्तस्तेन जलाञ्जलिः ॥ २३८ ॥ तथापि कवलाहारं ये वदन्ति जिनेशिनः । सुरास्त्रादमदोन्मत्ता जल्पन्ति घूणिता इव ॥ २३९ ॥ ईति केवलिभुक्तिनिराकरणम् ।

अथ स्त्रीणां भवे तस्मिन् मोक्षोऽस्तीति वदन्ति ये। ते भवन्ति महामोहग्रहग्रस्ता जना इव ॥ २४० ॥ यद्यपि कुरुते नारी तपोऽप्यत्यन्तदुःसहम्। तथापि तद्भवे तस्या मोक्षो दूरतरो हि सः ॥ २४१ ॥ तस्या जीवो न किं जीवो जीवमात्रोऽथवा स्मृतः। मोक्षा वाप्तिर्न जायेत नारीणां केन हेतुना ॥ २४२ ॥ जीवसामान्यतो मुक्तिर्यद्यस्ति चेत्प्रजायताम् । मातंगिन्याद्यशेषाणां नारीणामविशेषतः ॥ २४३ ॥ सदैवाशुद्धता योनौ गलन्मलाश्रयत्वतः । रजःस्खलनमेतासां मासं प्रति प्रजायते ॥ २४४ ॥ उत्पद्यन्ते सदा स्त्रीणां योनौ कक्षादिसन्धिप । स्क्ष्मापर्याप्तका मर्त्यास्तदेहस्य स्वभावतः ॥ २४५॥ स्वभावः कुत्सितस्तासां लिंग चात्यन्तकुत्सितम्। तस्मान प्राप्यते साक्षाद्देधा संयमभावना ॥ २४६ ॥

१ इति स-पुरतके नास्ति।

उत्कृष्टसंयमं मुक्तवा शुक्रध्याने न योग्यता।
नो भुक्तिस्तद्विना तस्मात्तासां मोक्षोऽति दूरगः ॥ २४७॥
सप्तमं नरकं गन्तुं शक्तिर्यासां न विद्यते।
आद्यसंहननाभावान्मुक्तिस्तासां कुतस्तनी ॥ २४८॥
योपित्स्वरूपतीर्थेशां तिष्ठंगस्तनभूषिताः।
अचीः प्रतिष्ठिताः कापि विद्यन्ते चेत्प्रकथ्यताम् ॥ २४९॥
न सन्ति चेन्मताभावः सन्ति चेद्रण्डिमास्पद्म्।
एवं दोषद्वयासंगान्मोक्षो न घटते स्त्रियः॥ २५०॥
कुलीनः संयमी धीरो निःसंगो विजितेन्द्रियः।
संप्राप्नोति पुमानेव मुक्तिकान्तासमागमम्॥ २५१॥
ईति स्त्रीमोक्षनिराकरणम्।

मुक्तवा निर्प्रन्थसन्मार्ग मोक्षेकसाधनं नृणाम् ।
सग्रन्थत्वेन मोक्षोऽस्ति प्रवदन्तीति दुर्द्धियः ॥ २५२ ॥
सग्रन्थत्वेन मोक्षस्य यद्यस्ति साधनं परम् ।
आदीश्वरेण साम्राज्यं राज्यं त्यक्तं कथं वद् ॥ २५३ ॥
आद्यसंहननोपेतः कुलजोऽपि न सिद्धचिति ।
विना निर्प्रन्थिलंगेन नरः सर्वांगसुन्दरः ॥ २५४ ॥
न ह्येवं चीवरं दण्डं भिक्षापात्रादिसंयुतम् ।
इत्युपकरणं साधु गृह्यते मोक्षकाम्यया ॥ २५५ ॥

१-२४७ तमश्लोकस्योत्तराई २४८ तम श्लोकस्य पूर्वार्ध ख-पुस्तकाद्गतं। २ मुक्तवा निर्प्रन्थसन्मार्गं इत्यादि श्लोकादुत्तरं 'स्रोनिर्वाणनिराकरणं।' इति पाठः क-पुस्तके।

लिक्षायूकाश्रयस्थानं वस्नादीनां परिग्रहः। तंसादानविनिक्षेपात् क्षालनादिङ्गनां वधः ॥ २५६ ॥ वस्त्रयाचनया देन्यं प्राप्ती व्यामोहता भवेत् । तस्मात्संयमहानिः स्यानिर्मलत्वं च दूरगम् ॥ २५७॥ ततोऽन्तर्वाद्यभेदाभ्यां ग्रन्थाभ्यां परिवर्जितम् । जिनेन्द्रकथितं लिंगं सम्यक्त्वं तस्य भावना ॥ २५८ ॥ ससम्यक्त्वस्य जीवस्य चारित्रं मोक्षसाधकम्। तस्मान्त्रेर्गन्थ्यतायुक्तं जिनलिंगं प्रशस्यते ॥ २५९ ॥ संयमोऽयं हि दुःसाध्यो जिनकल्पात्मिकोऽधुना । ततः स्थविरकल्पस्य वृत्तमस्माभिराश्रितम् ॥ २६० ॥ जिनकल्पोऽस्ति दुःसाध्यः सर्वसंगपरिच्युतः । तस्मात्त्वयेव नैर्प्रन्थ्यं प्रमाणीकृतमञ्जसा ॥ २६१ ॥ नैवं परिग्रहाः सन्ति कल्पे स्थविरसंज्ञके । तस्याश्रयेऽपि तद्वाक्यं त्वयेव विफलीकृतम् ॥ २६२ ॥ अर्थेतत्कथ्यते वृत्तं जिनकल्पाभिधानकम् । यस्मान्मुक्तिवधृसंगो भव्यानां जायते ध्रुवम् ॥ २६३ ॥ ग्रुद्धसम्यक्त्वसंयुक्ता विजिताक्षकपायकाः । श्रुतमेकादशाङ्गं ये जानन्त्येकाक्षरं यथा ॥ २६४ ॥ पादयोः कण्टकं लैयं नेत्रयो रजसंगमे । स्वयं नापनयन्त्यन्यैः स्फेटिते मौनधारणम् ॥ २६५ ॥ आद्यसंहननोपेताः संततं मौनधारिणः। गुहायां पर्वते ऽरण्ये वसन्ति निम्नगातटे ॥ २६६ ॥

१ वस्त्रादिपरिप्रहस्य । २ भर्म. ख. ।

वर्षासु मासपट्टं हि मार्गे जातेऽङ्गिसंकुले। निराहारा वितिष्ठन्ते कायोत्सर्गेण निस्पृहाः ॥ २६७ ॥ सन्मोक्षसाधने निष्ठा रत्नत्रयविभूपिताः। निःसंगा निरता बाढं ध्यानयोर्धर्मशुक्कयोः ॥ २६८ ॥ मुनयोऽनियतावासा विहरन्ति जिना यथा। ततस्ते गणिभिः श्रोक्ता जिनकल्पाभिधानकाः ॥ २६९ ॥ अन्ये स्थविरकल्पस्था यतयो जिनलिङ्गिनः । सम्यक्त्वामलदुग्धाम्बुनिमग्नीकृतचेतसः ॥ २७० ॥ अष्टाविंशतिसंख्याकैः पंचैमहाव्रतादिभिः। मूलगुणैः समायुक्ता ध्यानाध्ययनतत्पराः ॥ २७१ ॥ शीलवतेषु संसक्ता दशधाधर्मतत्पराः। अन्तर्वाद्यतयोनिष्ठाः पंचाचारसमन्विताः ॥ २७२ ॥ जीर्णे देणे सुवर्णादौ मित्रे शत्रुसमागमे । दुःखोत्पत्तौ च सौख्ये च यतयः समबुद्धयः ॥ २७३ ॥ वदन्ति धर्मशास्त्रार्थमन्येथा मौनधारिणः। निःस्पृहा निरहंकाराः सर्वसत्वद्यापराः ॥ २७४ ॥ केचिच्छूंतार्णवोत्तीर्णा मनःपर्ययवोधनाः। अवधिज्ञानिनः केचिदनागारा यतीक्वराः ॥ २७५ ॥ अवधेः प्राक् प्रगृह्णन्ति मृदुपिच्छं यथागतम्। यत्स्वयं पतितं भूमिप्रतिलेखनशुद्धये ॥ २७६ ॥

९ च तिष्ठन्ति ख-पाठः । २ पंचिमश्च महावतैः ख. । ३ जीर्णतृणे ख. । ४ शास्त्रोपदेशादन्यसमये । ५ योः क. ।

स्थविरादिगणत्राणपोपणाहितमानसाः । ततः स्थविरकल्पस्था भण्यन्ते गणनायकैः ॥ २७७ ॥ संप्रति दुःपमे काले नीचसंहननाश्रयात्। संजाता नगरग्रामजिनावासनिवासिनः ॥ २७८॥ नीचसंहननं कालो दुसहश्रपलं मनः। तथापि संयमोद्युक्ता महात्रतधुरंधराः ॥ २७९ ॥ पुस्तकं च यथायोग्यं गृह्णनित संयमार्थिनः । अनवद्यं विशुद्धं यद्विना याचनयागतम् ॥ २८० ॥ गृह्णनित यतयो वस्तु दर्शनाद्यविघातकम् । न तद्विरोधि वस्त्रादि यत्र सावधसंभवः ॥ २८१ ॥ ईद्दक्स्थविरकल्पः स्यात्सर्वसंगपरिच्युतः । अन्यो गृहस्थकल्पोऽयं यत्र वस्तादिसंग्रहः ॥ २८२ ॥ अयं गृहस्थकल्पस्तु निर्दिष्टः क्वेतवासँसां । इन्द्रियार्तिहरस्तेपां मुक्तये नैव जायते ॥ २८३ ॥ इत्येतन्मतमालम्ब्य ये वर्तन्ते यहच्छया । मिथ्यात्वान्धतमस्तोमपटलावृत्तलोचनाः ॥ २८४ ॥ ये चान्ये काष्टसंघाद्या मिथ्यात्वस्य प्रवर्तनात् । आयत्यां प्राप्तुयुर्दुःखं चतुर्गतिषु सन्ततम् ॥ २८५ ॥ इति सप्रन्थमोक्षमार्ग-इवेताम्बरमतनिराकरणम् ।

१ संवाह. ख. । प्रामिवशेषः । २ वाससा ख. । ३ ख-पुस्तकेऽयंश्लोको नास्ति ।

मिथ्यात्वालंबनापाकात् प्रयान्ति नारकीं गतिम् ।
यत्रास्ति दुःखमत्युप्रमन्योन्योदीरितं महत् ॥ २८६ ॥
तस्मान्निर्गत्य तैरश्चीं गतिं प्राप्यानुभूयते ।
भारातिवाहनाद्यं यद्भीमं दुःखमनेकधा ॥ २८७ ॥
कथंचिन्मानुषं जन्म प्राप्तं तत्रापि सह्यते ।
अथोजनिवहीनत्वाद्दुःखं स्वोदरपूर्तये ॥ २८८ ॥
काकतालीयकन्यायाद्गतिदेँवी समाप्यते ।
तत्रास्ति मानसं दुःखं हीनाधिकविभूतितः ॥ २८९ ॥
एवमनेकधा दुःखं दुःखं दुःखं पुनः पुनः ।
ततो मिथ्यात्वमुत्सुज्य सम्यक्तवे भावनां कुरु ॥ २९० ॥
इत्येवं पंचधा प्रोक्तं मिथ्याद्यप्रिभ्यानम् ।
नोपाद्यमिदं सर्व मिथ्यात्वविषदोषतः ॥ २९१ ॥
इति प्रथमं मिथ्यात्वविषदोषतः ॥ २९१ ॥

अतः सासादनं नाम गुणस्थानद्वितीयकम् ।
निगद्यते ज्ञ मुख्यो हि भावः स्यात्पारिणामिकः ॥ २९२ ॥
सम्यक्त्वासादने नाम वर्तनं यस्य विद्यते ।
सासादन इति प्राहुर्भुनयो भाववेदिनः ॥ २९३ ॥
अनादिकालसंभूतमिथ्याकमोपशान्तितः ।
स्यादौपशमिकं नाम सम्यक्त्वमादिमं हि तत् ॥ २९४ ॥
संत्यज्य वेदकं याति प्रशान्तात्मिकयां दशम् ।
गत्वा वा सादिमिथ्यात्वं द्वितीया सा दगुच्यते ॥ २९५ ॥

१ सुखं. ख.। २ अयं पाठःख-पुस्तके २९२ श्लोकादुत्तरं। स च 'इत्याद्यऽ-मिथ्यात्वं गुणस्थानं प्रथमं' इत्येवं रूपः। ३ मिति. ख.। ४ प्रशान्तात्मिकयोदशं क।

आद्योपशमसम्यक्त्वात् प्रच्युतो याति वामताम् । च्युतोऽथवा द्वितीयं स्यान्मिथ्यात्वं याति वा न वा ॥२९६॥ द्विकलम्—

आद्योपशमसम्यक्त्वरत्नाद्रेवी परिच्युतः । एकतरोदये जाते मध्येऽनन्तानुवन्धिनाम् ॥ २९७ ॥ समयादावलीपट्रकं कालं यावन्न गच्छति। मिथ्यात्वभूतलं जीवस्तावत्सासादनो भवेत् ॥ २९८ ॥ अपूर्णश्वभ्रजीवेषु लब्ध्यपर्याप्तजन्तुषु । सर्वेप्वपि न जायेत सासादनो विनिश्चितम् ॥ २९९ ॥ आहारकद्वयं तीर्थकर्तृत्वनामकर्म च। सासादनो न वध्नाति सम्यक्त्वस्य विराधनात् ॥ ३००॥ भन्यत्वोदयता तस्य सम्यक्त्वग्रहणाद्विदुः । त्तद्वहणस्य सामर्थ्यात्कियत्कालेन सिद्धचति ॥ ३०१ ॥ पश्य सम्यक्त्वमाहात्म्यं कियत्कालाप्तिसंभवम्। ततोऽत्र भावना भन्य ! कर्तन्यार्हिनिशं त्वया ॥ ३०२॥ सौसादनगुणस्थानं व्यवहारात्प्रकथ्यते । क्षायोपशमिको भावो मुख्यत्वेनेह:जायते ॥ ३०३ ॥

इति हितीयं सासादनं गुणस्थानम्।

१ द्वितीयस्मात् क.। २ श्लोकाऽयं ख-पुस्तके नास्ति । ३ 'सासादनगुण-स्थानं द्वितीयं' इति ख-पाठः ।

अथ मिश्रगुणस्थानं प्रकथ्यते यथागमम्। क्षायीपश्मिको भावो ग्रुख्यत्वेनेह जायते ॥ ३०४॥ मिश्रकमोदयाज्जीवे पर्यायः सर्ववातिजः। न सम्यक्तवं न मिथ्यात्वं भावोऽसौ मिश्र उच्यते ॥३०५॥ अहिंसालक्षणो धर्मो यज्ञादिलक्षणोऽथवा। मन्यते समभावेन मिश्रकर्मविपाकतः ॥ ३०६॥ जिनोक्तिं मन्यते यद्दन्योक्तिं मन्यते तथा । देवे दोषोज्झिते भक्तिंस्तथैव दोषसंयुते ॥ ३०७ ॥ निय्रन्था यतयो वन्द्यास्तथैव द्विजतापसाः। यत्रैषा जायते बुद्धिर्मिश्रं स्यात्तद्भुणास्पदम् ॥ ३०८॥ गोदुग्धे चार्कदुग्धे वा समताविलबुद्धयः। हेयोपादेयतत्वेषु यथैते विकलाशयाः ॥ ३०९ ॥ जैनभावा वदन्त्येवं ममैताः कुलदेवताः। चंडिकाराममांताद्या महालक्ष्मीर्महालयाः ॥ ३१० ॥ अर्चन्ति परया भत्त्या प्रनृत्यन्ति तद्यतः । ऐहिकाशामहामोहाँ झाकुलीकृतचेतसः ॥ ३११॥ मोहार्तः कुरुते श्राद्धं पितृणां तृप्तिहेतवे। अजानन् जीवसञ्चावगतिस्थित्यादिवर्तनम् ॥ ३१२ ॥ इत्येतद्वर्तनं सर्वं मिश्रभावसमाश्रितम् । येषां ते मिश्रभावाढ्या अमन्ति भवपद्धतौ ॥ ३१३॥ सम्यग्मिथ्यात्वयोर्मध्ये यदेकतरभावना । तयां स्यात्तस्य तन्नामं मिश्रं स्थानं ततो न हि ॥३१४॥

<sup>9</sup> भक्ति. खः। २ जैनभावो वदत्येवं. ख. । ३ महामोहव्या. ख. ।

न ह्येवं सुप्रसिद्धोऽस्ति भावान्तरसमुद्भवः । सर्वशास्त्रेषु सर्वत्र वालगोपालसम्मतः ॥ ३१५ ॥ . जात्यन्तरसमुद्भतिर्वडवाखरयोर्यथा । गुडदध्नोः समायोगे रसान्तरं यथा भवेत् ॥ ३१६॥ तथा धर्मद्वये श्रद्धा जायते समबुद्धितः । मिश्रोऽसौ भण्यते तस्माद्धावो जात्यन्तरात्मकः ॥ ३१७ ॥ सकलाणुत्रते न स्तो नायुर्वनधो भवेतकचित् । मारणान्तं समुद्धातं, न कुर्यानिमश्रभावतः ॥ ३१८॥ मृत्युं न लभते जीवो मिश्रभावं समाश्रितः। सद्दृष्टिर्वामदृष्टिर्वा भूत्वा मरणमञ्जुते ॥ २१९ ॥ सम्यग्निथ्यात्वयोर्मध्ये येनायुरर्जितं पुरा । **अियते तेन भावेन गति योन्ति तदाश्रिताम् ॥ ३२० ॥** मिश्रभावमिमं त्यक्त्वा सम्यक्त्वं भज सन्मते !। म्रक्तिकान्तासुखावाप्त्यै यद्यस्ति विपुला मतिः ॥ ३२१ ॥ इति तृतीयं मिश्रगुणस्थानम्।

असंयतगुणस्थानमतो वक्ष्ये चतुर्थकम् । सोपानमादिमं मोक्षप्रासादमधिरोहताम् ॥ ३२२ ॥ तत्रौपशमिको भावः क्षायोपशमिकाव्हयः । क्षायिकश्रेति विद्यन्ते त्रयो भावा जिनोदिताः ॥ ३२३ ॥

१ याति । २ अयं पाठः क-पुस्तके ३२२ श्लोकादुत्तरे । 'मिश्रगुणस्थानं तृ-तीयं' इत्येवं रूपः ख-पुस्तके पाठः ।

अक्षेषु विरतो नैव न स्थावरे वराङ्गिषु । द्वितीयानां कषायाणां विपाकादव्रतो यतः ॥ ३२४ ॥ श्रद्धानं कुरुते भव्यो ह्याज्ञयाधिगमेन वा। द्रव्यादीनां यथाम्नायं सम्यग्दिष्टिरसंयतः ॥ ३२५ ॥ परिच्छित्तौ पदार्थानां हर्षो हासितचेतसि । या रुचिर्जायते साध्वी तच्छ्रद्धानमिति स्पृतम् ॥ ३२६ ॥ आप्तागमयतीशानां तत्वानामल्पवुद्धितः । जिनाज्ञयैव विक्वासी भवत्याज्ञा हि सा परा ॥ ३२७ ॥ **घातिकर्मक्षयोद्धतकेवलज्ञानर**िमभिः । प्रकाशकः पदार्थीनां त्रैलोक्योदरवर्तिनाम् ॥ ३२८ ॥ सर्वज्ञः सर्वतो व्यापी त्यक्तदोषो ह्यवंचकः। देवदेवेन्द्रवन्द्यांहिराप्तोऽसौ परिकीर्तितः ॥ ३२९ ॥ पूर्वापरविरुद्धात्मदोष्संघातवर्जितः। यथाबद्रस्तुनिर्णातिर्यत्र स्यादागमो हि सः ॥ ३३० ॥ विराजतेऽष्टविंशत्या शुद्धैर्भूलगुणैः सदा । मेदामेदनयाक्रान्तो रत्नत्रयविभूपणैः ॥ ३३१ ॥ ऐहिकाशापरित्यक्तो धर्मशास्त्रार्थतत्परः। रागद्वेषविनिम्रुक्तो दश्चर्मसमन्वितः ॥ ३३२ ॥ निःशल्यो निरहंकारः परिग्रहपरिच्युतः । पक्षपातोज्झितः ज्ञान्तः स मुनिर्वन्द्यते मया ॥ ३३३ ॥ सूक्ष्मे जिनोदिते तत्वे नौस्ति चेन्महती मतिः। आप्तोदितं यथाम्नायं श्रद्धौनं क्रियते तथा ॥ ३३४ ॥

१ विरोधो नैव विद्यते ख.। २ श्रद्धातन्यं मनीविभिः ख.।

एवमाज्ञाभवो भावः त्ररूपितः समासैतः । अतोऽघिगमभावस्य लक्षणं कथ्यते यथा ॥ ३३५॥ निश्चीयते पदार्थानां लक्षणं नर्यभेदतः। सोऽधिगमोऽभिमन्तव्यः सम्यन्ज्ञानविलोचनैः ॥ ३३६ ॥ द्रव्याणि पट्टप्रकाराणि जीवोऽथ पुद्रलस्तथाः। धर्माधर्मनभःकाला अतस्तेषां प्ररूपणम् ॥ ३३७ ॥ जीवो हि सोपयोगात्मा कर्ता भोक्ता तनुप्रमः। स्त्रभावेनोर्ध्वगोऽमूर्तः संसारी सिद्धिनायकः ॥ ३३८ ॥ जीवितो दशभिः प्राणेजीविष्यति च जीवति। स जीवः कथ्यते सद्धिजीवतत्वविदां वरैः ॥ ३३९॥ जन्तोभीवो हि वस्त्वर्थ उपयोगः स च द्विधा। साकारोऽनिराकारो ज्ञानदर्शनभेदर्तः ॥ ३४० ॥ 🔧 उपयोगी हि साकारो ज्ञानलक्षणलक्षितः। स चाष्ट्या भवेन्मिथ्यासम्यग्ज्ञानप्रभेदतः ॥ ३४१ ॥ कुमतिः कुश्रुतज्ञानं विभङ्गाख्योऽवधिस्तथा । अज्ञानत्रित्यं चेति मिथ्याकर्मफलोद्भवम् ॥ ३४२ ॥ मतिः श्रुतावधी स्वान्तः केवलं चेति पंचधाः। सम्यंग्ज्ञानं भवेत्तस्य वर्तनं स्वार्थगोचरम् ॥ ३४३ ॥ स्याद्दरीनोपयोगस्तु चतुर्भेद्रमुपागतः। निराकारो हि तस्यास्ति स्थितिरान्तर्ग्रहृतिकी ॥ ३४४॥

१ समाहितः ख.। २ नव. ख.। ३ अस्माद्ये ज्ञानोपयोगः साकारः, दर्शनो-पयोगोऽनाकारः स चोपयोगलक्षणः पुस्तकद्वयेऽप्य पाठः।

चक्षुर्दर्शनमाद्यं स्थादचक्षुर्दर्शनं ततः। अवध्याख्यं च कैवल्यं चतुर्धेति प्रचक्ष्यते ॥ ३४५॥ अक्षेर्मनोवधिभ्यां वा विशिष्टवस्तुदर्शनम् । तद्दर्भनं भवेत्स्वात्मसंवित्तिः केवलं परम् ॥ ३४६ ॥ स्वयं कर्म करोत्युचैः शुभाशुभविकल्पतः । कर्ताऽसौ कथ्यते सद्भिन्यवहारनयाश्रयात् ॥ ३४७ ॥ तत्फलं च स्वयं अंके तस्माद्धोक्तेति भण्यते। प्रविस्तारोपसंहाराज्यवत्यङ्गी तनुप्रमः ॥ ३४८ ॥ खभावेनोध्वेगा शक्तिस्तस्माद्भवेत्तदात्मकः। वर्णादिमिर्विहीनत्वादमूर्तो जायते हि सः ॥ ३४९॥ पंचिवधेऽत्र संसारे जीवः संसरति स्वयम् । तस्माद्भवति संसारी कृतकर्मप्रचोदितः ॥ ३५० ॥ प्राप्य द्रव्यादिसामग्रीं भस्मसात्कुरुते स्वयम् । कर्मेन्थनानि सर्वाणि तस्मात्सिद्ध इति स्मृतः ॥ ३५१ ॥ अवस्थाभेदतो जीवः पुनस्रेधा प्रचक्ष्यते । बहिरात्मान्तरात्मा च परमात्मेति तत्वतः ॥ ३५२ ॥ हेयोपादेयवैकल्यान च वेत्त्यहितं हितम्। निमग्नो विषयाक्षेषु बहिरात्मा विमृढधीः ॥ ३५३॥ अन्तरात्मा त्रिधा क्रिष्टमध्यमोतकृष्टभेदतः । असंयतो जघन्यः स्थानमध्यमौ द्वौ तंदुत्तरौ ॥ ३५४ ॥ अप्रमत्ताद्यः सर्वे यावत्क्षीणकषायकाः । उत्तमा यतयः शान्ताः प्रभवन्त्युत्तरोत्तरम् ॥ ३५५ ॥

परमात्मा द्विधा सूत्रे सकलो निकलः स्पृतः। सकलो भण्यते सद्भिः केवली जिनसत्तमः ॥ ३५६ ॥ निष्कलो मुक्तिकान्तेशिबदानन्दैकलक्षणः। अनंतसुखसंतृप्तः कमीष्टकविवृजितः ॥ ३५७॥ जीव: ।

वर्णमेकं रसं गन्धं स्पर्शयुग्मं च गाहते। पुद्रलाणुः परः श्रोक्तो गलनपूरणात्मकः ॥ ३५८ ॥ द्यणकादिविभेदेनं स्निग्धरूक्षत्वसंश्रयात् । वन्धोऽन्योन्यं भवेत्तेषां वृद्धिरूपादंनेकधा ॥ ३५९ ॥ शब्दो वन्धस्तमञ्जाया सूक्ष्मस्थौल्यातपद्यति । मेद्संस्थानमित्येते पर्यायास्तस्य कीर्तिताः ॥ ३६० ॥ पृथ्वी तोयं तथा च्छाया चाक्षुपो नाक्षगोचरः। कर्माणि परमाण्वन्तं तेषां सौक्ष्म्यं यथोत्तरम् ॥ ३६१ ॥ स्थूलस्थूलं तथा स्थूलं स्थूलस्थमास्ततः परम्। सुक्ष्मस्थूलाञ्च सुक्ष्माणि सुक्ष्मसुक्ष्मा इति ऋमात् ॥ ३६२ ॥ पुद्गलं:।

गतिहेतुर्भवेद्धमीं जीवपुद्रलयोर्द्धयोः। यथोदकं हि मत्स्यानां सन्तिष्ठतोस्तथा न सः ॥ ३६३ ॥ धर्मः ।

अधर्मः स्थितिदानाय हेतुर्भवति तद्द्वयोः । पथिकानां यथा च्छाया गच्छतोः स न धारकः ॥६६४॥

१ अयं पाठः क-पुस्तके नास्ति । २ सूक्मोः खः ।

## अधर्मः ।

द्रव्याणामवगाहस्य योग्यं यत्तन्नभो भवेत्। लोकाकाशमलोकाख्यमाकाशमिति तद्द्रिधा ॥ ३६५॥ स्रोकाशः।

वर्णगन्धादिभिर्मुक्ता असंख्याताः सुनिश्वलाः। वर्तनालक्षणोपेता जीवपुद्गलयोः परम् ॥ ३६६ ॥ तिष्ठन्त्येकैकरूपेण लोकाकाशप्रदेशकान्। व्याप्य कालाणवो मुख्याः प्रत्येकं रत्नराज्ञिवत् ॥ ३६७॥ परिणामः पदार्थानां कालास्तित्वप्रसादकः। अन्यथा नवजीर्णादिपर्यायज्ञानता कथम् ॥ ३६८ ॥ नोपचारो विना मुख्यं नरसिंहोपचारवत् । तथोपचारमाश्रित्य कालोऽस्ति व्यावहारिकः ॥ ३६९ ॥ मुख्यकालस्य पर्यायः समयादिस्वरूपवान्। व्यवहारो मतः कालः कालज्ञानप्रवेदिनाम् ॥ ३७० ॥ तं कालाणुं समुहंध्य मंदं गच्छति पुद्रलः। यावता कालमात्रेण स कालः समयात्मकः ॥ ३७१ ॥ तस्मादावलिपूर्वी ये महूर्ताद्याश्च पर्ययाः। मर्त्यक्षेत्रे प्रवर्न्तन्ते भानोर्गतिवज्ञाञ्चवि ॥ ३७२ ॥

कार्छैः ।

१--२-३ इमे शब्दाः क-पुस्तके न सन्ति।

गुणपर्ययवद्द्रव्यसन्दोहो वर्ण्यते वुधैः । सप्तभंगीं समालिंग्य खान्यद्रव्यस्वभावतः ॥ ३७३ ॥ सहभूता गुणा ज्ञेयाः सुवर्णे पीतता यथा। क्रमभूतास्तु पर्याचाः जीवे गत्यादयो यथा ॥ ३७४ ॥ पर्यायाः प्रभवन्त्येते भेदद्वयसमाश्रिताः । अर्थव्यञ्जनभेदाभ्यां वदन्तीति महर्पयः ॥ ३७५ ॥ सूक्ष्मोऽवाग्गोचरो वेद्यः केवलज्ञानिनां खयम् । प्रतिक्षणं विनाशी स्यात् पर्यायो हार्थसंज्ञिकः ॥ ३७६ ॥ स्थूलः कालान्तरस्थायी सामान्यज्ञानगोचरः । दृष्टिग्राह्यस्तु पर्यायो भवेद्यञ्जनसंज्ञकः ॥ ३७७ ॥ द्रव्याण्यनाद्यनन्तानि द्रव्यत्वेन भवन्त्यपि । भौन्यन्ययसमुत्पत्तिस्वभावान्यखिलान्यपि ३७८ ॥ कालत्रयानुयायित्वं यद्र्षं वस्तुनो भवेत्। तद्भान्यत्वमिति प्राहुर्रेपभाद्या गणाधियाः ॥ ३७९ ॥: पूर्वोकारान्यथाभावी विनाशी वस्तुनः पुनः। अपूर्वीकारसंप्राप्तिरुत्पत्तिरिति कीर्त्यते ॥ ३८० ॥ स्वभावेतरपर्याया जीवपुद्रलयोईयोः। विभावपर्यया न स्युः शेषद्रव्यचतुष्ट्ये ॥ ३८१ ॥ कायत्वमस्ति पंचानां प्रदेशततिसंभवात्। नास्ति कालस्य कायत्वं प्रदेशतत्यसंभवात् ॥ ३८२॥ धर्माधर्मेकजीवानामसंख्येयप्रदेशता । पुद्रलानां त्रिधा देशा नमोऽनन्तप्रदेशकम् ॥ ३८३ ॥ जीवाजीवास्रवा वन्धसंवरी निर्जरा तथा । मोक्ष्येति सुतत्वानि सप्त स्युर्जेनशासने ॥ ३८४ ॥

चेतनालक्षणो जीवोऽमूर्तोऽनाद्यविनाशकः। अजीवः पंचधा ज्ञेयः पुद्रलादिप्रभेदतः ॥ २८५॥ भावास्रवो भवेज्जीवो मिथ्यात्वादिचतुष्टयात्। ततो द्रव्यास्रवो योऽसौ कर्माष्टकसमाश्रयः ॥ ३८६॥ बध्यते कर्म भावेन येन तद्भाववन्धनम्। जीवकर्मप्रदेशानामाश्लेषो द्रव्यबन्धनम् ॥ ३८७ ॥ स प्रकृतिप्रदेशाख्यस्थित्यनुभागभेदभाक्। योगैर्द्धावादिमों स्यातां कषायैद्धौं तदुत्तरौ ॥ ३८८ ॥ कमीस्रवनिरोधातमा चिद्धावो भावसंवरः। व्रताद्यैः कर्मसंरोधः स भवेद्द्रव्यसंवरः ॥ ३८९॥ हठात्कारख्यावाभ्यां जायते कर्मनिर्जरा। अविपाका स्वपाकेति द्विविधा सा यथाक्रमम् ॥ ३९० ॥ कर्मक्षयाय यो भावो भावमोक्षो भवत्यसौ। जायते द्रव्यमोक्षस्तु जीवकर्मपृथिविकया ॥ ३९१ ॥ इत्येवं सप्ततत्वानि तान्येव प्रभवन्त्यपि । युक्तानि पुण्यपापाभ्यां पदार्था, नव संस्मृताः ॥ ३९२ ॥ पुरोक्तलक्ष्णः जीवः सम्यक्तवव्रतभूषितः । पुण्यं तद्विपरीतो यः स पाप्रमिति कीर्त्यते ॥ ३९३ ॥ एवं द्रव्यादिसन्दोहे श्रद्धानं यथार्थतः । अनादिकर्मसम्बन्धविच्छित्तौ जायते अङ्गनाम् ॥ ३९४॥ चतुर्गतिभवो भव्यः संज्ञी पूर्णः सुलेखकः। जागरी लब्धमान् शुद्धो ज्ञानी सम्यक्त्वमहिति ॥ ३९५॥ वारणं तस्य चत्वारो ये चानन्तानुवन्धिनः । मिथ्यात्वमिश्रसम्यक्त्वं चेति दङमोहसप्तकम् ॥ ३९६ ॥ इत्यासां प्रकृतीनां तु सप्तानामुपशान्तितः । प्रोक्तीपर्शामिका दृष्टिः प्रशान्तपंकतोयवत् ॥ ३९७॥ सर्ववस्पर्धकानां यः पाकाभावात्मकः क्षयः। सत्तात्मोपशमो यत्र क्षायोपशमिकं हि तत् ॥ ३९८ ॥ उदितास्ते क्षयं याताः स्पर्धकाः सर्वघातकाः । शेपाः प्रशमिताः सन्ति क्षायोपशमिकं ततः ॥ ३९९ ॥ यद्वेद्यते चलागाढमालिन्येन पृथक् पृथक् । सम्यक्त्वप्रकृतेः पाकात् तस्मात्तद्वेदकाव्हयम् ॥ ४०० ॥ एतत्संसारविच्छित्ये जायते देहिनां खुछ । मोढचादिदोपनिर्धक्तं निःशंकाद्यङ्गसंयुतम् ॥ ४०१ ॥ स्यीर्घो वन्हिसत्कारो गोसूत्रस्य निपेवणम् । तत्पृष्टान्तनमस्कारो भृगुपातादिसाधनम् ॥ ४०२ ॥ देहलीगेहरत्नाक्यगजग्रस्नादिपूजनम् । नदीहदसमुद्रेषु मज्जनं पुण्यहेतवे ॥ ४०३ ॥ संक्रान्तों च तिलस्नानं दानं च ग्रहणादिषु । सन्ध्यायां मौनमित्यादि त्यज्यतां लोकमृहताम् ॥ ४०४ ॥ ऐहिकाशावशित्वेन कुरिसतो देवतागणः। पूज्यते भक्तितो वाढं सा देवमूढता मता।। ४०५।। दृष्टा मंत्रादिसामध्य पापिपापण्डिचारिणाम् । उपास्तिः क्रियते तेषां सा स्यात्पापण्डिमृहता ॥ ४०६ ॥

ज्ञानं पूजा तपो वित्तं कुलं जातिर्वलं वपुः। एतानाश्रित्य गर्वित्वं तन्मदाष्टकमिष्यते ॥ ४०७ ॥ कुदेवः कुमतालम्बी कुशास्त्रं कुत्सितं तपः। कुशास्त्रज्ञः कुलिंगीति स्युरनायतनानि षट् ॥ ४०८ ॥ समीचीनमिदं रूपं कुदेवस्येति जल्पनम्। इत्यादिभावना भव्यैस्त्याज्यानायतनात्मिका ॥ ४०९ ॥ इदमेवेदशं तत्वं जिनोक्तं तन्न चान्यथा। इत्यकम्पा रुचियासौ निःशंकाङ्गं तदुच्यते ॥ ४१० ॥ संसारेन्द्रियभोगेषु सर्वेषु भंगुरात्मसु। निरीहभावना यत्र सा निष्कांक्षा स्पृता बुधैः ॥ ४११ ॥ स्वभावमलिने देहे रत्नत्रयपवित्रिते। जुगुप्सारहितो भावो सा स्यान्निर्विचिकित्सिता ॥४१२॥ दोपदृष्टेषु शास्त्रेषु तपस्विदेवतादिषु । चित्तं न मुद्यते कापि तदमृहत्वं निगद्यते ॥ ४१३ ॥ रत्नत्रयोपयुक्तस्य जनस्य कस्यचित्कचित्। गोपनं प्राप्तदोषस्य तद्भवत्युपगूहनम् ॥ ४१४ ॥ द्र्भनार्ज्ज्ञानतो वृत्ताचलतां गृहमेधिनाम्। यतीनां स्थापनं तद्वत्स्थतीकरणग्रुच्यते ॥ ४१५ ॥ रोगादितश्रमातीनां साधूनां गृहिणामपि । यथायोग्योपचारस्तद्वात्सल्यं धर्मकाम्यया ॥ ४१६ ॥ मिथ्यातमस्त्वपाकृत्य सद्धर्मोद्योतनं परम् । क्रियते शक्तितो वाढं सैषा प्रभावना मता ॥ ४१७ ॥

१ इत्यशंका. ख. २ निःशंकत्वं.। ३ दुष्टेषु. ख.। ४ दर्शनज्ञानतो ख.। 🛁

एवमष्टांगसंयुक्तं सम्यक्त्वं साद्भवापहम् । साधकः सर्वकार्येषु मंत्रः पूर्णाक्षरो यथा ॥ ४१८ ॥ हमोहक्षयसंभूतौ यच्छुद्धानमनुत्तरं। भवेत्तत्क्षायिकं नित्यं कर्मसंवातवातकम् ॥ ४१९ ॥ नानावारिभर्वहृपायैभीष्मरूपैश्र दुर्धरैः। त्रिदशाद्येनी चाल्येत तत्सम्यक्त्वं कदाचन ॥ ४२० ॥ क्षायिकीद्दक्तियारम्भी केवलिक्रमसनिधौ। कर्मक्ष्मां ने नरस्तत्र के शिक्षिष्ठापको भवेत् ॥ ४२१ ॥ लब्धमृत्युर्नरः कश्चिद्धद्वायुष्कः प्रगच्छति । यस्यां गतौ हि तत्रैव पूर्णतां कुरुते ध्रुवम् ॥ ४२२ ॥ इत्येकेनैव संयुक्तः स्याद्भव्योऽसंयमाव्हयः। द्वितीयानां कपायाणामुद्यादत्रतो हि सः ॥ ४२३ ॥ प्रश्नमास्ति<del>क्यसंवेगाः सहानुकम्पया गुणाः</del> । विद्यन्ते हृद्ये यस्य स स्यात्सम्यक्त्वभूपितः ॥ ४२४॥ ततस्तु व्रतहीनोअपि प्राणिघाताय नोद्यमी। प्राणिवातनज्ञीलः स्यात्सम्यक्त्वस्यातिदूरगः ॥ ४२५ ॥ काकतालीयकन्यायात् सम्यक्तवं जाँतमात्रकम्। जीवस्यानन्तसंसारं संख्यात्मिकां स्थितिं नयेत् ॥ ४२६ ॥ भावनादित्रिषु स्त्रीषु पट्स्वधः स्वभ्रभूमिषु । अवस्थायामपूर्णायां न हि सम्यक्तवसंभवः॥ ४२७॥ यस्य सम्यक्त्वसंमभूतिरायुर्वन्धेऽथ दुर्भतौ । गतिच्छेदो न तस्यास्ति तथाप्यच्पतरा स्थितिः ॥ ४२८ ॥

१ कर्मक्षमाण्या इति प्रथित्वभक्त्यन्तपदं ख-पुस्तके । २ अस्य स्थाने कचि-दिति संभाव्यते । ३ याति. क. ।

आयुर्बन्धे चतुर्गत्यां यदि सम्यक्तवसंभवः। देवायुर्वन्धनं मुक्त्वा नाप्येतेऽणुमहात्रते ॥ ४२९॥ क्षयोपशमसद्दृष्टिः पदं प्राप्नोति दुर्रुभम् । सुदैवं स्वर्गलोकेषु मानुपं कर्मभूमिषु ॥ ४३०॥ लब्ध्वा क्षायिकसम्यक्त्वमेकतृतीयतुर्यके । भवे मुक्ति प्रयात्यङ्गी नास्त्यतोऽन्यभवाश्रयः ॥ ४३१ ॥ आर्त्तरौद्रं भवेद्वचानं तत्र मन्दत्वमागतम्। आर्त्त चतुर्विधं प्रोक्तं रौद्रध्यानं च तद्विधम् ॥ ४३२ ॥ अनिष्टयोगसम्भूतिरिष्टार्थस्य वियोगता । अप्राप्तिरिच्छितार्थस्य चतुर्थं स्यानिदानकम् ॥ ४३३ ॥ आर्त्तध्यानवशाज्जीवः करोत्यशुभवन्धनम्। बद्धायुष्की मृतिं लब्ध्वा तैरश्रीं गतिमश्कुते ॥ ४३४ ॥ हिंसानन्दो मृषानन्दः स्तेयानन्दस्तृतीयकः। तुर्यः संरक्षणानन्दो रौद्रध्यानस्य पूर्ययाः ॥ ४३५ ॥ रौद्रध्यानेऽथ जीवेन कषायविषमोहिना । अधिक्वभ्रावनी जन्म बद्धायुष्केण लभ्यते ॥ ४३६ ॥ गौणवृत्या भवेत्तस्य धर्मध्यांनं कथंचन । आप्तीपज्ञस्य शास्त्रस्य चिन्तनश्रवणात्मकम् ॥ ४३७ ॥

उक्तं च---

मनः सदर्थाधिगमे प्रवृत्तं वाक्पाठयोगे नयने च वर्णे। अती अतौ निश्चलविगृहश्च ध्यानेऽपि चैकार्यमिहापि सौम्यं ॥१॥

१ रीव्सितार्थस्य. ख.। २ ध्यानेन जीवेन. ख.। ३ आदाः ख.। ४ धर्म-ध्यानस्य पर्ययः ख.। ५ शाम्यं ख.।

असंयतो निजातमानमेकवारं दिनं प्रति । ध्यायत्यनियतं कालं नो चेत्सम्यक्तवदूरगः ॥ ४३८ ॥ उक्तं च प्रवचनतिलके—

अविरियसमादही णियमियवेछादियं ण कुन्वंतो । पाड पांड दिणमिगिवारं स्रो झायदि अप्पगं खुद्धं ॥ १ ॥ ईह्यं भेदसम्यक्त्वं साधकं निश्चयात्मनः । निश्चयात्म्य निजात्मेव तत्साध्यं स्यान्मनीपिभिः ॥ ४३९॥ असंयतगुणस्थानं चतुर्थं प्रतिपादितम् । देशसंयमिनो धाम पंचमं कथ्यतेऽधुना ॥ ४४०॥ इति चतुर्थमसंयतगुणस्थानम् ।

अतो देशव्रताभिक्ये गुणस्थाने हि पंचमे । भावास्त्रयोऽपि विद्यन्ते पूर्वोक्तलक्षणा इह ॥ ४४१ ॥ प्रत्याक्यानोदयाज्ञीयो नो धत्तेऽखिलसंयमम् । तथापि देशसंत्यागात्संयतासंयतो मतः ॥ ४४२ ॥ विरतिस्त्रम्यातस्य मनोवाक्काययोगतः । स्यावराङ्गिविघातस्य प्रयुक्तिस्तस्य क्रत्रचित् ॥ ४४३ ॥

जो पुन्तरत्तचरत्तकाले संपिक्सई अप्यामप्पणेणं। किमेकदं किश्वमिकश्वसंसं किं सक्कणिजं णुसयाणरामि ॥ १ ॥ किं मेमरो पस्सइ किं व अप्पा दोसागयं किं ण विवज्जयामि। इचेव सम्मं अणुपस्समाणो अण(णा)गयं णो पडिबंध कुजा ॥ २ ॥

१ सुक्यं या, अस्या अमे इसे अस्पष्टे गाथे ल-पुस्तके । तथा चोकं दशवंकालिकमन्ये—

विरताविरतस्तस्माद्भण्यते देशसंयमी । प्रतिमालक्षणास्तस्य मेदा एकादश स्पृताः ॥ ४४४ ॥ आद्यो दर्शनिकस्तत्र त्रतिकः स्यात्ततः पैरम्। सामायिकव्रती चाथ सत्रोषधोपवासकृत् ॥ ४४५ ॥ सचित्ताहारसंत्यागी दिवास्त्रीभजनोज्झितः। ब्रह्मचारी निरारम्भः परिग्रहपरिच्युतः ॥ ४४६ ॥ तस्मादनुमतोदिष्टविरतौ द्वाविति ऋमात्। एकादश्विकल्पाः स्युः श्रावकाणां क्रमादमी ॥ ४४७ ॥ गृही द्रशनिकस्तत्र सम्यक्त्वगुणभूषितः। संसारभोगनिर्विण्णो ज्ञानी जीवद्यापरः ॥ ४४८ ॥ माक्षिकामिषमद्यं च्रसहोदुम्बरपंचकैः। वेश्या पराङ्गना चौर्य द्यूतं नो भजते हि सः ॥ ४४९ ॥ द्शिनिकः प्रकुर्वीत निशि भोजनवर्जनम् । यतो नास्ति दयाधर्मी रात्रौ भुक्ति प्रकुर्वतः ॥ ४५० ॥ दर्शनप्रतिमा।

स्थूलहिंसानृतस्तेयपरस्ती चाभिकांक्षता।
अणुव्रतानि पंचैव तत्त्यागात्स्यादणुव्रती।। ४५१।।
योग्व्रयस्य सम्बन्धात्कृतानुमतकारितैः।
न हिनस्ति त्रसान् स्थूलमहिंसाव्रतमादिमम्।। ४५२॥
न वदत्यनृतं स्थूलं न परान् वादयत्यपि।
जीवपीडाकरं सत्यं द्वितीयं तदणुव्रतम्।। ४५३॥
अदत्तपरवित्तस्य:निक्षिप्तविस्मृतादितः।
तत्परित्यजनं स्थूलमचौर्यं व्रतम्चिरे।। ४५४॥

१ वरं. खं.। २ ति. खं.।

मातृवत्परनारीणां परित्यागस्त्रिशुद्धितः । स स्यात्पराङ्गनात्यागो गृहिणां शुद्धचेतसाम् ॥ ४५५ ॥ धनधान्यादिवस्तृनां संख्यानं मुह्यतां विना । तद्युव्रतमित्याद्यः पंचमं मृहमेधिनाम् ॥ ४५६ ॥ शीलवतानि तस्येहं गुणव्रतत्रयं यथा। शिक्षात्रतं चतुष्कं च सप्तेतानि विदुर्बुधाः ॥ ४५७ ॥ दिग्देशानर्थदण्डानां विरतिः क्रियते तथा । दिग्वतत्रयमित्याहुर्भुनयो वतधारिणः ॥ ४५८ ॥ कृत्वा संख्यानमाशायां ततो बहिर्न गम्यते । यावज्जीवं भवत्येतिद्देग्त्रतमादिमं त्रतम् ॥ ४५९ ॥ कृत्वा कालावधिं शक्तया कियत्प्रदेशवर्जनम् । तदेशविरतिनीम व्रतं द्वितीयकं विदुः ॥ ४६० ॥ खनित्रविपशस्त्रादेदीनं स्याद्वधहेतुकम्। तत्त्यागोऽनर्थदण्डानां वर्जनं तत्तृतीयकम् ॥ ४६१ ॥ सामायिकं च प्रोपधविधिं च भोगोपभोगसंख्यानम्। अतिथीनां सत्कारो वा शिक्षात्रतचतुष्कं स्यात् ॥ ४६२ ॥ सामायिकं प्रकुर्वीत कालत्रये दिनं प्रति। श्रावंको हिं जिनेन्द्रस्य जिनपूजापुरःसरम् ॥ ४६३ ॥ कः पूज्यः पूजकस्तत्र पूजा च कीदशी मता। पूज्यः शतेन्द्रवन्द्यांहिनिदीपः केवली जिनः ॥ ४६४ ॥ भव्यातमा पूजकः शान्तो वेश्यादिव्यसनोज्झितः। बासणः क्षत्रियो वैष्यः स स्द्री वा संशीलवान् ॥४६५॥

१ यथा छ. । २ श्रावकेण क. । ३ हीति नास्ति. कं-पुस्तके । ४ 'स्च्छू-द्रो ना' इति मुमाति । ५ इडब्रती छ. ।

उत्तं च जिनसंहितायां--

बाह्मणः क्षत्रियो वैश्यः स शूंद्रो वा सुशीलवान् ॥ 🦂 ॥ अन्येषां नाधिकारित्वं ततस्तैः प्रविधीयताम् । जिनपूजां विना सर्वा दूरा सामायिकी क्रिया ॥ ४६६ ॥ जिनपूजा प्रकर्तन्या पूजाशास्त्रोदितक्रमात्। यया संप्राप्यते भन्येमोक्षसौरूयं निरन्तरस् ॥ ४६७ ॥ तायत्प्रातः सम्रत्थाय जिनं स्पृत्वा विधीयताम् । प्राभातिको विधिः सर्वः शौचाचमनपूर्वकम् ॥ ४६८ ॥ ततः पौर्वाहिकीं सन्ध्याक्रियां समाचरेत्सुधीः। गुद्धक्षेत्रं समाश्रित्य मंत्रवच्छुद्धवारिणा ॥ ४६९ ॥ पश्चात् स्नानविधिं कृत्वा धौतवस्नपरिग्रहः। मंत्रस्नानं व्रतस्नानं कर्तव्यं मंत्रवर्त्ततः ॥ ४७० ॥ एवं स्नानत्रयं कृत्वा शुद्धित्रयसमन्वितः। जिनावासं विशेन्मंत्री समुचार्य निपेधिकाम् ॥ ४७१ ॥ कुत्वेर्यापथसंशुद्धिं जिनं स्तुत्वातिभक्तितः। उपविश्य जिनस्याग्रे कुर्याद्विधिसिमां पुरा ॥ ४७२ ॥ तत्रादौ शोपणं स्वांगे दहनं प्रावनं ततः । इत्येवं संत्रविन्मंत्री स्वकीयाङ्गं पवित्रयेत् ॥ ४७३ ॥ हस्तशुद्धिं विधायाथ प्रक्र्याच्छकलीकियास्। कूटवीजाक्षरैर्भत्रैर्दशदिग्वंधनं ततः ॥ ४७४ ॥

१ उक्तं चार्धश्लोकेन जिनसंहितायां ख-पाठः। २ सच्छ्द्रो वा इत्यनेन पाठेन भाव्यं। ३ वि. ख.।

पूजापात्राणि सर्वाणि समीपीकृत्य सादरम्। भूमिछुद्धि विधायोचिर्मायिज्वलनादिमिः ॥ ४७५ ॥ भूमिपूजां च निर्वृत्य ततस्तु नागतपंणम्। आग्रेयदिशि संस्थाप्य क्षेत्रपालं प्रतृप्य च ॥ ४७६ ॥ स्नानपीठं दृढं स्थाप्य प्रक्षाल्य शुद्धवारिणा । श्रीवीजं च विलिख्यात्र गन्धां यस्तत्प्रपूजयेत् ॥ ४७७॥ परितः स्नानपीठस्य मुखापितसप्छवान् । पूरितांस्तीर्थसत्तीयैः कलशांश्रतुरी न्यसेत् ॥ ४७८ ॥ जिनेक्वरं समभ्यर्च्य मृलपीठोपरिस्थितम्। कृत्वाव्हानविधि सम्यक् प्रापयेत्स्नानपीठिकाम् ॥ ४७९ ॥ कुर्यात्संस्थापनं तत्र सन्निधानविधानकम् । नीराजनेश्र निर्दृत्य जलगन्धादिभिर्यजेत् ॥ ४८० ॥ इन्द्राद्यष्टदिशापालान् दिशाष्टसु:निशापतिम् । रक्षोवरुणयोर्मध्ये शेपमीशानशक्रयोः ॥ ४८१ ॥ न्यस्याव्हानादिकं कृत्वा ऋमेणेतान् मुदं नयेत्। वलिप्रदानतः सर्वान् स्वस्वमंत्रैर्यथादिशम् ॥ ४८२ ॥ ततः कुम्भं समुद्धार्य तोयचोचेक्षसद्रसेः। सद्घतेश्व ततो दुग्धैर्द्धिभिः स्नापयेज्जिनम् ॥ ४८३ ॥ तोयेः प्रक्षाल्य सच्चूणेः कुर्यादुद्वर्तनिक्रयाम् । पुनर्नीराजनं कृत्वा स्नानं कपायवारिभिः ॥ ४८४ ॥ चतुष्कोणस्थितैः क्रम्भैस्ततो गन्धाम्बुपूरितैः। अभिषेकं प्रकुर्वारन् जिनेशस्य सुखार्थिनः ॥ ४८५ ॥

<sup>9</sup> 家, 菇, 1...

स्वोत्तमाङ्गं प्रसिंच्याथ जिनाभिषेकवारिणा । जलगन्धादिभिः पश्चाद्चियेद्विंबमर्हतः ॥ ४८६ ॥ स्तुत्वा जिनं विसर्ज्यापि दिगीशादिमरुद्गणान्। आर्चिते मूलपीठेऽथ स्थापयेज्जिननायकम् ॥ ४८७ ॥ तोयैः कर्मरजःशान्त्यै गन्धैः सौगन्धसिद्धये । अक्षतेरक्ष्यावाप्त्ये पुष्पेः पुष्पशरच्छिदे ॥ ४८८ ॥ चरुभिः सुखसंबृद्धचै देहदीप्त्यै प्रदीपकैः। सौभाग्यावाप्तये धूपैः फलैमीक्षफलाप्तये ॥ ३८९ ॥ घण्टाद्यैमैगलद्रव्यैमैगलावाप्तिहेतवे । पुष्पाञ्जलिप्रदानेन पुष्पदन्तामिदीप्तये ॥ ४९० ॥ तिस्रभिः शान्तिधाराभिः शान्तये;सर्वकर्मणास् । आराधयेक्जिनाधीशं मुक्तिश्रीवनितापतिम् ॥ ४९१ ॥ इत्येकादश्र्धा पूजां ये कुर्वनित जिनेशिनाम्। अष्टौ कर्माणि सन्दद्य प्रयान्ति परमं पदम् ॥ ४९२ ॥ अष्टोत्तरशतेः पुष्पैः जापं कुर्याज्जिनाग्रतः । पूज्यैः पंचनमस्कारैयेथावकाशमञ्जसा ॥ ४९३ ॥ अथवा सिद्धचक्रारूयं यंत्रमुद्धार्य तत्त्वतः। सत्पचपरमेष्ठचाच्यं गणभृद्धलयक्रमम् ॥ ४९४ ॥ यंत्रं चिन्तामणिनीम सम्यग्शास्त्रोपदेशतः। संपूज्यात्र जपं कुर्यात् तत्तनमंत्रैर्यथाक्रमम् ॥ ४९५ ॥ तद्यंत्रगन्धतो भाले विरचय्य विशेपकम्। सिद्धशेषां प्रसंगृह्य न्यसेन्मूर्धिन समाहितः ॥ ४९६ ॥ चैत्यमुत्त्यादिभिः स्त्याज्जिनेन्द्रं भक्तिनिर्भरः। कुत्कृत्यं खमात्मानं मन्यमानोऽद्य जन्मनि ॥४ ९७॥ संक्षेपस्नानशास्त्रोक्तविधिना चौभिषिच्य तैम् । कुर्यादप्टविधां पूजां तोयगन्धाक्षतादिभिः॥ ४९८॥ अन्तर्प्रहूर्तमात्रं तु ध्यायेत् खस्थेन चेतसा । खदेहस्यं निजात्मानं चिदानन्दैकलक्षणम् ॥ ४९९॥ विधायैवं जिनेशस्य यथावकाशतोऽर्चनम् । समुत्याय पुनः स्तुत्वा जिनचैत्यालयं त्रजेत् ॥ ५०० ॥ कृत्वा पूजां नमस्कृत्य देवदेवं जिनेश्वरम् । श्रुतं संपूज्य सद्धक्तयाँ तोयगन्धाक्षतादिभिः ॥ ५०१ ॥ संपूर्ज्यं चरणो साधोर्नमस्कृत्य यथाविधिम्। आर्याणामार्यिकाणां च कृत्वा विनयमंजसा ॥ ५०२ ॥ इच्छाकारवचः कृत्वा मिथः साधर्मिकैः समम् । उपविश्य गुरोरन्ते सद्धर्म शृणयाद्बुधः ॥ ५०३ ॥ देयं दानं यथाञ्तया जैनदर्शनवर्तिनाम् । क्रपादानं च कर्तव्यं दयागुणविवृद्धये ॥ ५०४ ॥ एवं सामायिकं सम्यग्यः करोति गृहाश्रमी । दिनैः कतिपयैरेव स स्थान्म्यक्तिश्रियः पतिः ॥ ५०५ ॥ मासं प्रति चतुर्प्वेव पर्वस्वाहारवर्जनम् । सकुद्रोजनसेवा वा कांजिकाहारसेवनम् ॥ ५०६ ॥ एवं शक्त्यनुसारेण क्रियते संमभावतः । स प्रोपधो विधिः शोक्तो मुनिभिर्धर्मवत्सलैः ॥ ५०७ ॥

१ वा ज. १२ च ज. १३ लोकोऽयं. ४९९ श्लोकादुत्तरं। ४ श्ल होयं ४९८ श्लोकात्पूर्व त-पुस्तके १५ सद्भव्यः ज. १६ श्लोकोऽयं. ज. पुस्तके नास्ति ।

अक्तवा संत्यज्यते वस्तु स मोगः परिकीर्त्यते । उपभोगोऽसकृद्वारं अञ्यते च तयोर्सितिंः ॥ ५०८ ॥ संविभागोऽतिथीनां यः किंचिद्विशिष्यते हि सः। न विद्यते तिथिर्यस्य सोऽतिथिः पात्रतां गतः ॥ ५०९ ॥ अधिकाराः स्युश्रत्वारः संविभागे:यतीशिनाम् । कथ्यमाना भवन्त्येते दाता पात्रं विधिः फलम् ॥ ५१० ॥ दाता शान्तो विशुद्धातमा मनोवाकायकर्मसु । दक्षस्त्यागी विनीतश्र प्रशुः पङ्गणश्रूपितः ॥ ५११ ॥ ज्ञौनं भक्तिः क्षमा तुष्टिः सत्वं च लोभवर्जनम्। गुणा दातुः प्रजायन्ते पडेते पुण्यसाधने ॥ ५१२ ॥ पात्रं त्रिविधं प्रोक्तं सत्पात्रं च कुपात्रकम्। अपात्रं चेति तन्मध्ये तावत्पात्रं प्रकथ्यते ॥ ५१३ ॥ उत्कृष्टमध्यमिक्कष्टभेदात् पात्रं त्रिधा स्पृतम् । तत्रोत्तमं भवेत्पात्रं सैर्वसंगोिन्झतो यतिः ॥ ५१४ ॥ मध्यमं पात्रमुद्दिष्टं मुनिभिर्देशसंयमी । जवन्यं प्रभवेत्पात्रं सम्यग्दृष्टिरसंयतः ॥ ५१५ ॥ रत्नत्रयोज्झितो देही करोति कुत्सितं तपः। ज्ञेयं तत्कुत्सितं पात्रं सिध्याभावसमाश्रयात् ॥ ५१६ ॥ न व्रतं दर्शनं शुद्धं न चास्ति नियतं:मनः। यस्य चास्ति क्रिया दुष्टा तद्पात्रं बुधैः स्मृतम् ॥ ५१७॥

१ परिमाणं । २ विज्ञः. ख. । ३ सम्यग्दिष्टमहामुनिः ख. ।

मुक्तवात्र कुत्सितं पात्रमपात्रं च विशेपतः । पात्रदानविधिस्तेत्र प्रकथ्यते यथाक्रमम् ॥ ५१८ ॥ स्थापनमासनं योग्यं चरणक्षालनार्चने । नतिस्त्रियोगगुद्धिश्र नवस्याहारगुद्धिता ॥ ५१९ ॥ नवविधं विधिः प्रोक्तः पात्रदाने मुनीक्वरैः । तथा पोडग्रभिद्रोपेरुद्रमाद्यविवर्जितः ॥ ५२० ॥ उद्दिष्टं विकयानीतमुद्धारस्वीकृतं तथा। परिवर्त्य समानीतं देशान्तरात्समागतम् ॥ ५२१॥ अप्रासुकेन सम्मिश्रं भुक्तिभाजनमिश्रता । अधिकापाकसंवृद्धिर्धनिवृन्दे समागते:॥ ५२२ ॥ समीपीकरणं पंक्तां संयतासंयतात्मनाम्। पाकभाजनतोऽन्यत्र निश्चिप्यानयनं तथा ॥ ५२३ ॥ निर्वापितं सम्रुत्थिप्य दुग्धमण्डादिकं च यत् । नीचजात्यापितार्थ च प्रतिहस्तात्समर्पितम् ॥ ५२४ ॥ यक्षादिवलिशेपं च आनीय चोध्वीसवनि। ग्रन्थिमुद्भिद्य यह्तं कालातिक्रमतोऽपितम् ॥ ५२५ ॥ राजादीनां भयादत्तिमत्येपा दोपसंहतिः। वर्जनीया प्रयत्नेन पुण्यसाधनसिद्धये ॥ ५२६ ॥ आहारं भक्तित्तो दत्तं दात्रा योग्यं यथाविधि । स्वीकर्तव्यं विशोध्येतद्वीतरागयतीशिना ॥ ५२७ ॥ योग्यकालागतं पात्रं मध्यमं वा जघन्यकम्। यथावत्प्रतिपत्या च दानं तस्सै प्रदीयताम् ॥ ५२८ ॥

१ सूत्रे क. ।

यदि पात्रमलब्धं चेदेवं निन्दां करोत्यसौ । वासरोऽयं वृथा यातः पात्रदानं विना मम ॥ ५२९ ॥ इत्येवं पात्रदानं यो विद्धाति गृहाश्रमी । देवेन्द्राणां नरेद्राणां पदं संप्राप्य सिद्धचित ॥ ५३० ॥ अणुत्रतानि पंचैव सप्तशीलगुणैः सह । प्रपालयति निःशल्यः भवेद्त्रतिको गृही ॥ ५३१ ॥

व्रतप्रतिमा ।

चतुरुयावर्तसंयुक्तश्रतुर्नमस्त्रिया सह । ? द्विनिषद्यो यथाजातो मनोवाक्कायश्रद्धिमान् ॥ ५३२ ॥ चैत्यभक्त्यादिभिः स्तूयाज्जिनं सन्ध्यात्रयेऽपि च । कालातिक्रमणं सुक्त्वा स स्यात्सामायिकव्रती ॥ ५३३ ॥

सामायिकप्रतिमा ।

मासं प्रत्यष्टमीमुख्यचतुष्पर्वदिनेष्वपि । चतुरभ्यवहार्याणां विद्धाति विसर्जनम् ॥ ५३४ ॥ पूर्वापरदिने चैकाम्रक्तिस्तदुत्तमं विदुः । मध्यमं तद्विना क्चिष्टं यत्राम्बु सेन्यते कचित् ॥ ५३५ ॥ इत्येकमुपवासं यो विद्धाति स्वशक्तितः । श्रावकेषु भवेत्तुर्यः पोपधोऽनशनवती ॥ ५३६ ॥

प्रोषधप्रतिमा ।

१ सन्ध्यात्रयेष्वपि. ख.।

फलमूलाम्बुपत्राद्यं नाइनात्यप्रासुकं सदा । सचित्तविरतो गेही दयामूर्तिभवत्यसौ ॥ ५३७ ॥ सचित्तप्रतिमा ।

मनीवाक्कायसंशुद्धचा दिवा नो मजतेऽङ्गनाम् । भण्यतेऽसौ दिवाब्रसचारीति ब्रह्मवेदिभिः ॥ ५३८ ॥ रात्री भुक्तिप्रतिमा ।

स्त्रीयोनिस्थानसंभूतजीवघातभयादसौ । स्त्रियं नो रमते त्रेधा ब्रह्मचारी भवत्यतः ॥ ५३९ ॥ ब्रह्मचर्यप्रतिमा ।

र्यः सेवाकृपिवाणिज्यव्यापरत्यजनं भजेत् । प्राण्यभिघातसंत्यागादारम्भविरतो भवेत् ॥ ५४० ॥ आरंभरहितप्रतिमा ।

दशधा ग्रन्थमुत्सूज्य निर्ममत्वं भजेंन् सदा । सन्तोपामृतसंतृप्तः स स्यात्परिग्रहोज्झितः ॥ ५४१ ॥ अपरिग्रहप्रतिमा ।

ददात्यनुमतिं नैव सर्वेप्वैहिककर्मसु । भवत्यनुमतत्यागी देशसंयमिनां वरः ॥ ५४२ ॥

<sup>ा</sup> योगी। २ ततो वाक्द्याः सः। ३ यत्. खः। ४ प्रणाभिषातः खः। ५ भजेत्. सः।

## अनुमतत्यागप्रतिमा ।

नोहिष्टां सेवते भिक्षामुहिष्टिवरतो गृही।
देथेको ग्रन्थसंयुक्तस्त्वन्यः कौपीनधारकः ॥ ५४३ ॥
आद्यो विद्धते (ति) क्षौरं प्रावृणोत्येकवाससम् ।
पंचिभिक्षासनं भ्रंके पठते गुरुसिक्षयौ ॥ ५४४ ॥
अन्यः कौपीनसंयुक्तः कुरुते केशलुक्ष्यनम् ।
शौचोपकरणं पिच्छं मुक्तवान्यग्रन्थवर्जितः ५४५ ॥
मुनीनामनुमार्गेण चर्यायै सुग्रैगच्छति ।
उपविश्य चरेद्धिक्षां करपात्रेऽक्रसंवृतः ॥ ५४६ ॥
नास्ति त्रिकालयोगोऽस्य प्रतिमा चार्कसम्मुखा ।
रहस्यग्रन्थसिद्धान्तश्रवणे नाधिकारिता ॥ ५४७ ॥
वीरचर्या न तस्यास्ति वस्रखण्डपरिग्रहात् ।
एवमेकादशो गेही सोत्कृष्टः प्रभवत्यसौ ॥ ५४८ ॥

उद्दिष्टत्यागप्रतिमा ।

स्थानेष्वेकादशस्वेवं खगुणाः पूर्वसद्गुणैः ।
संयुक्ताः प्रभवन्त्येते श्रावकाणां यथाक्रमम् ॥ ५४९ ॥
आत्तराद्रं भवेद्धचानं मन्दभावसमाश्रितम् ।
मुख्यं धर्म्य न तस्यास्ति गृहव्यापरसंश्रयात् ॥ ५५० ॥
गीणं हि धर्मसद्धचानमुत्कृष्टं गृहमेधिनः ।
— भद्रध्यानात्मकं धर्म्य शेषाणां गृहचारिणाम् ॥ ५५१ ॥

१ द्वावेको. ख. । २ सोऽवगच्छति ।

जिनेज्यापात्रदानादिस्तत्र कालोचितो विधिः।
भद्रध्यानं स्मृतं तद्धि गृहधर्माश्रयाद्युधैः॥ ५५२॥
पूजा दानं गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः।
आवश्यकानि कर्माणि पडेतानि गृहाश्रमे ॥ ५५३॥
नित्या चतुर्मुखाख्या च कल्पद्रमाभिधानका।
भवत्याप्टान्हिकी पूजा दिन्यध्वजेति पंचधा॥ ५५४॥
स्वगेहे चैत्यगेहे वा जिनेन्द्रस्य महामहः।
निर्माप्यते यथास्रायं नित्यपूजा भवत्यसौ॥ ५५५॥

नित्या ।

नृपेर्धेकुटबद्धाद्यैः सन्मंडपे चतुर्धुखे । विधीयते महापूजा स स्याचतुर्धुखो महः ॥ ५५६ ॥ चतुर्मुखा ।

कल्पहुमैरिवाशेपजगदाशा प्रपूर्वते । चिक्रिभियेत्र पूजायां सा स्यात्कल्पद्रुमामिधा ॥ ५५७ ॥

कल्पद्धमा ।

नर्न्दाक्वरेषु देवेन्द्रेद्वींपे नन्दीक्वरे महः। दिनाष्टकं विधीयेत सा पूजाधान्हिकी मता॥ ५५८॥ अधान्हिकी। अकृत्रिमेषु चैत्येषु कल्याणेषु च पंचसु । सुरैविनिर्मिता पूजा सवेत्सेन्द्रध्वजात्मिका ॥ ५५९ ॥ इन्द्रध्वजा।

महोत्सवमिति प्रीत्या प्रपंचयति पंचधा । स स्यान्मुक्तिवधूनेत्रप्रेमपात्रं पुमानिह ॥ ५६० ॥

पूजा।

दानमाहारभेषज्यशास्त्राभयविकल्पतः।
चतुर्धा तत्पृथक् त्रेधा त्रिधापात्रसमाश्रयात्।। ५६१॥
एषणाग्रुद्धितो दानं त्रिधा पात्रे प्रदीयते।
भवत्याहारदानं तत्सर्वदानेषु चोत्तमम् ॥ ५६२॥
आहारदानमेकं हि दीयते येन देहिना।
सर्वाणि तेन दानानि भवन्ति विहितानि वै॥ ५६३॥
नास्ति क्षुधासमो व्याधिभेपनं वास्य शान्तये।
अन्नमेवेति मन्तव्यं तस्मात्तदेव मेषजम्॥ ५६४॥
विनाहार्रेवेलं नास्ति जायते नो वलं विना।
सच्छास्ताध्ययनं तस्मात्तदानं स्यात्तदात्मकम्॥ ५६५॥
अभयं प्राणसंरक्षा बुभुक्षा प्राणहारिणी।
क्षुन्निवारणमन्नं स्यादन्नमेवाभयं ततः॥ ५६६॥

१ सुरेन्द्रैर्निर्मिता. ख. । २ तस्य. ख. ।

अन्नस्याहारदानस्य तृप्तिभाँजां शरीरिणाम् । रत्नभूस्वर्णदानांनि कलां नाईनित पोडशीम् ॥ ५६७ ॥ सदृदृष्टिः पात्रदानेन लभते नाकिनां पद्म् । ततो नरेन्द्रतां प्राप्य लभने पदमक्षयम् ॥ ५६८ ॥ संसाराच्या महाभीमे दुः खकछोलसंकुले। तारकं पात्रमुत्कृष्टमनायासेन देहिनाम् ॥ ५६९ ॥ सत्पात्रं तारयत्युचैः स्वदातारं भवाणीवे। यानपात्रं समीचीनं तारयत्यम्बुधौ यथा ॥ ५७० ॥ भद्रमिथ्यादृशो जीवा उत्कृष्टपात्रदानतः। उत्पद्य भंजते भोगानुत्कृष्टभोगभूतले ॥ ५७१॥ ते चार्पितप्रदानेन मध्यमाधमपात्रयोः। मध्यमाधमभोगेभ्यो लभन्ते जीवितं महँत् ॥ ५७२ ॥ मधुवाद्याङ्गदीपाङ्गा वस्त्रभाजनमार्त्यदाः। ज्योतिर्भूषागृहाङ्गाश्च दश्चधा कल्पपादपाः ॥ ५७३ ॥ पुण्योपचितमाहारं मनोज्ञं कल्पितं यथा। लभनते कल्पचृक्षेभ्यस्तत्रत्या देहधारिणः ॥ ५७४ ॥ दानं हि वामहग्वीक्ष्य कुपात्राय प्रयच्छति । उत्पद्यते इदेवेषु तिर्यक्षु इनरेष्वपि ॥ ५७५ ॥ मानुपोत्तरवाह्ये ह्यसंख्यद्वीपवार्धिषु । तिर्यक्तं लभते नृतं देही कुपात्रदानतः ॥ ५७६ ॥ निन्दाँसु भोगभूमीपु पल्यप्रमितजीविनः । नमाश्र विकृताकारा भवन्ति वामदृष्टयः ॥ ५७७ ॥

१ अस्यामाहारदानस्य. ख. । २ माज खः । ३ दानाद केलां नाहीति । ४ सदा । ५७२--५७३ श्लोकी पूर्वापरीभूना. ख-पुस्तके । ५ निन्याः कुमोगभूमीपु. ख. ।

लवणाव्येस्तटं त्यक्तवा शतन्नीं पंचयोजनीय्। दिग्विदिक्षु चतसमु पृथक्कुमोगभूमयः ॥ ५७८ ॥ सैकोरकाः समृङ्गाश्र लांगुलिनश्र मूकिनः। चतुर्दिक्षु वसन्त्येते पूर्वादिक्रमतो यथा ॥ ५७९ ॥ विदिक्षु शशकर्णाख्याः सन्ति सब्कुलिकार्णनः। कर्णप्रावरणाश्चेव लम्बकर्णाः समानुषाः॥ ५८०॥ ·शतानि पंच सार्धानि सन्त्यज्य वारिधेस्तटस् । अन्तरस्थिदशास्वष्टौ कुत्सिता भोगभूमयः ॥ ५८१ ॥ सिंहाश्च महिषोऌकव्याघशूकरगोप्रखाः। किपवन्त्रा भवन्त्यष्टौ दिशानामन्तरे स्थिताः ॥ ५८२ ॥ वेधायाः षट्टछतीं त्यकत्वा ह्रौ ह्राबुभयोर्दिशोः। हिमाद्रिविजयार्धाद्रिताराद्रिशिखर्यद्रिपु ५८३ ॥ हिमवद्विजर्यार्थस्य पूर्वापरविभागयोः। मत्स्यकालप्रखा मेघविद्युन्मुखाश्र मानवाः ॥ ५८४ ॥ विजयधिशिखर्यद्रिपार्वयोरुसयोरिप । हस्त्याद्रश्रमुखामेघमण्डलाननसन्निभाः ॥ ५८५॥ चतुर्विशतिसंख्याका अवन्ति मिलिता इसाः। तावन्त्यो धातकीखण्डनिकटे लवणार्णवे ॥ ५८६ ॥ एवं स्युद्धर्यूनपंचाश्रह्णवणाव्यित्दद्धयोः । कालोदजलघौ तद्वद्दीपाः पण्यतिः स्मृताः ॥ ५८७॥ एकोरूका गुहावासाः स्वादुमृन्मयभोजनाः। शेपास्तरुतलावासाः पत्रपुष्पफलाशिनः ॥ ५८८ ॥

न जातु विद्यते येपां कृतदोपनिकृंतनम् । उत्पादोऽत्र भवेत्तेपां कपायवशगात्मनाम् ॥ ५८९ ॥ त्रिकलं—

स्तकाशुचिदुर्भावन्यौकुलादिम( त्व )संयुताः । पात्रे दानं प्रकुर्वन्ति मूढा वा गर्विताशयाः ॥ ५९० ॥ पंचायिना तपोनिष्ठा मौनहीनं च भोजनम्। प्रीतिश्रान्यविवादेषु व्यसनेष्वतितीत्रता ॥ ५९१ ॥ दानं च कुत्सिते पात्रे येपां प्रवर्तते सदा । तेपां प्रजायते जन्म क्षेत्रेष्वेतेषु निश्चितम् ॥ ५९२ ॥ उत्पद्यन्ते ततो मृत्वा भावनादिसुरत्रये। मन्दकपायसद्भावात् स्वभावार्जवभावतः ॥ ५९३ ॥ मिथ्यात्वभावनायोगात्ततश्च्युत्वा भवार्णवे । वराकाः सम्पतन्त्येव जन्मनक्रकुलाकुले ॥ ५९४ ॥ अपात्रे विहितं दानं यत्नेनापि चतुर्विधम् । व्यर्थीभवति तत्सर्व भस्मन्याज्याहुतिर्यथा ॥ ५९५ ॥ अव्धो निमज्जयत्याशु स्वमन्यान्नौर्द्धपन्मयी । संसाराव्धावपात्रं तु तादृशं विद्धि सन्मते ! ॥ ५९६ ॥ पात्रे दानं प्रकर्तव्यं ज्ञात्वेवं शुद्धदृष्टिभिः । यस्मात्सम्पद्यते सौरूयं दुर्लभं त्रिदशेशिनाम् ॥ ५९७ ॥ -

दानम्।

१ क-पुस्तके अस्मात् ५८९ श्लोकात्पूर्वं द्विकलमिति पाठः। ख-पुस्तके सु ५९० श्लोकात्पूर्वं त्रिकलमिति । २ वकतादिमसंयुताः ख-पाठः।

क्रियते गन्धपुष्पाद्योर्गुरुपादाब्जपूजनम् । पादसंवाहनाद्यं च गुरूपास्तिभवत्यसौ ५९८ ॥ गुरूपास्तिः।

चतुर्णामनुयोगानां जिनोक्तानां यथार्थतः। अध्यापनमधीतिर्वा स्वाध्यायः कथ्यते हि सः॥ ५९९॥ स्वाध्यायः।

प्राणिनां रक्षणं त्रेघा तथाक्षप्रसराहतिः। एकोदेशमिति प्राहुः संयमं गृहमेथिनाम्॥ ६००॥ संयमम्।

उपवासः सकुद्धक्तिः सौवीराहारसेवनम् । इत्येवमाद्यम्रहिष्टं साधुमिर्गृहिणां तपः ॥ ६०१ ॥ तपः ।

कर्माण्यावर्यकान्याहुः पहेवं गृहचारिणाम् । अधःकर्मादिसम्पातदोषविच्छित्तिहेतवे ॥ ६०२ ॥ षट्कर्मभिः किमस्माकं पुण्यसाधनकारणैः । पुण्यात्प्रजायते बन्धो बंधात्संसारता यतः ॥ ६०३ ॥ निजात्मानं निरालम्बध्यानयोगेन चित्यते । येनेह बन्धविच्छेदं कृत्वा मुक्ति प्रगम्यते ॥ ६०४ ॥ ये वद्नित गृहस्थानामस्ति ध्यानं निराश्रयस् । जैनागमं न जानन्ति दुर्धियस्ते स्ववंचकाः ॥ ६०५ ॥

१ आधाकमीदिसंजात. ख.। २ निरालम्बं क.।

निरालंबं तु यद्धचानमप्रमत्त्यतीशिनाम् । बहिर्व्यापारमुक्तानां निर्श्रन्थजिनिर्हिगेनाम् ॥ ६०६ ॥ मृहव्यापारयुक्तस्य मुख्यत्वेनेह दुर्घटम् । निर्विकर्लयचिदानन्दं निजात्मचिन्तनं परम् ॥ ६०७ ॥ गृहव्यापारयुक्तेन शुद्धात्मा चिन्त्यते यदा । प्रस्फुरन्ति तदा सर्वे न्यापारा नित्यभाविताः ॥ ६०८ ॥ अथ चेनिश्वलं ध्यानं विधातुं यः समीहते। ढिंकुलीसनिभं तद्धि जायते तस्य देहिनः ॥ ६०९ ॥ पुण्यहेतुं परित्यज्य शुद्धध्याने प्रवर्तते । तत्र नास्त्यधिकारित्वं ततोऽसानुभयोज्झितः ॥ ६१० ॥ त्यक्तपुण्यस्य जीवस्य पापास्रवो भवेद्ध्रुवम् । पापवन्धो भवेत्तस्मात् पापवन्धाच दुर्गतिः ॥ ६११ ॥ पुण्यहेतुस्ततो भव्यैः प्रकर्तव्यो मनीपिभिः । यस्मात्प्रगम्यते स्वर्गमायुर्वन्धोज्झितैर्जनैः ॥ ६१२ ॥ तत्रानुभूय सेत्सौरूयं सर्वाक्षार्थप्रसाधकम्। ततश्युत्वा कर्मभूमौ नरेन्द्रत्वं प्रपद्यते ॥ ६१३ ॥ लक्षाश्रतुरशीतिः स्युरप्टाद्शं च कोटयः। लक्षं चतुःसहस्रोनं गजाश्रान्तःपुराणि च ॥ ६१४ ॥ निधयो नव रत्नानि प्रभवन्ति चतुर्दश । पट्खण्डभरतेशित्वं चिक्रणां स्युर्विभूतयः ॥ ६१५ ॥ जरत्तृणमिवाशेषां संत्यच्य राज्यसम्पद्मु । अत्युत्कृष्टतपोलेंक्ष्मीमेवं प्राप्नोति शुंद्धहक् ॥ ६१६ ॥

१ त्रं. त. । २ तत् स. । ३ दां. क. । ४ छक्ष्म्या एवं ख.।

भस्मसात्कुरुते तस्माद्धातिकर्मेन्धनोत्करम् । संप्राप्याहिन्त्यसिक्ष्मीं मोक्षलक्ष्मीपतिभवेत् ॥ ६१७ ॥ ईदृण्यिधं पदं भव्यः सर्वं पुण्याद्वाप्यते । तस्मात्पुण्यं प्रकर्तव्यं यत्नतो मोक्षकांक्षिणा ॥ ६१८ ॥ एवं संक्षेपतः प्रोक्तं यथोक्तं पूर्वस्रिभिः । देशसंयमसम्बन्धिगुणस्थानं हि पंचमम् ॥ ६१९ ॥ इति पंचमं विस्ताविस्तसं गुणस्थानम् ।

अतो वक्ष्ये गुणस्थानं प्रमत्तसंयताव्हयम् । तत्रौपश्चमिकाद्याः स्युस्त्रयो भावा यथोदिताः ॥ ६२० ॥ कपायाणां चतुर्थानां तीत्रपाके महात्रती। भवेत्प्रमादयुक्तत्वात्प्रमत्तसंयताभिधः ॥ ६२१॥ मूलशीलगुणैर्युक्तो यदप्यखिलसंयमी। व्यक्ताव्यक्तप्रमाद्त्वाचित्रिताचरणो भवेत् ॥ ६२२ ॥ निद्रा स्नेहो हृषीकाणि कषाया विकथाः ऋमात्। एकैकं पंच चत्वारश्वतस्रश्च प्रमादकाः ॥ ६२३ ॥ बाह्येद्शविधेर्प्रन्थेश्वेतनाचेतनात्मकैः। तथैवाभ्यन्तरोद्धतैश्रतुर्दशविधैच्युताः ॥ ६२४ ॥ क्षेत्रं गृहं धनं धान्यं सुवर्ण रजतं तथा। दास्यो दासाश्च भांडं च कुप्यं बाह्यपरिग्रहाः ॥ ६२५ ॥ ग्रन्था हास्यादयो दोषा वामं वेदाः कपायकाः। षडेकत्रिचतुर्भेदैरन्तरङ्गाश्रतुर्दश ॥ ६२६ ॥

त्यक्तग्रन्थेषु वाह्येषु पुनर्मुह्यन्ति दुर्धियः । समानास्ते भवन्त्युचैरुद्गीर्णाहारभोजिनाम् ॥ ६२७॥ हास्यादिपद्सु दोपेषु प्रसक्ता जिनलिंगिनः। मृहास्ते पुष्पनाराचेविभिद्यन्ते यथेप्सितम् ॥ ६२८ ॥ धृत्वा जैनेक्वरं लिंगं वैपरीत्येन वर्तनम् । मिथ्यात्वं तद्भवेत्तेषां दुर्गतौ गमने सखा ॥ ६२९ ॥ घूर्ण्यन्ते विषयव्यालेभिँद्यन्ते मारमार्भणैः। वेदरागवशीभूता दह्यन्ते दुःखवन्हिना ॥ ६३० ॥ न शक्नुवन्ति ये जेतुं कपायराक्ष्सां गणम्। वराकाः कार्मणं सेन्यं न ते जेप्यन्ति जातुचित् ॥६३१॥ रसे रसायने स्तम्भे शाकिनीग्रहनिग्रहे । वज्योचाटनविद्वेषे भोगीन्द्रविषविष्णवे ॥ ६३२ ॥ इत्यादिषु प्रवर्तन्ते निष्ट्रपा ऐहिकाशयाः। यतित्वं जीवनोपायं भवेत्तेषां विनिश्चितम् ॥६३३॥ निःशल्या निरहंकारा निर्मोहा मद्विच्युताः । पक्षपातारिसंत्यक्ता निष्कपाया जितेन्द्रियाः ॥ ६३४ ॥ अन्तर्वाद्यतपोनिष्टाश्चारित्रत्रतभाजिनः । दशधर्मरताः शान्ता ध्यानाध्ययनतत्पराः ॥ ६३५॥ भेदाभेदनयाकान्तरत्नत्रयविभूपिताः । इत्यादिगुणभूपाढचा जगद्दन्या यतीश्वराः ॥ ६२६ ॥ ध्यायन्ति गौणभावाद्यं धर्म्यमालम्बनान्वितम् । मुख्यं धर्म्य निरालम्यमप्रमत्तमुनीव्वराः ॥ ६२७ ॥

१ थेपु. स. । २ भाजनाः स्त. ।

धर्मध्यानं तु सालम्बं चतुर्भेदैनिंगद्यते। आज्ञापायविपाकाख्यसंस्थानविचयात्मभिः ॥ ६३८॥ स्वसिद्धान्तोक्तमार्गेण तत्वानां चिन्तनं यथा। आज्ञया जिननाथस्य तदाज्ञाविचयं मतम्।। ६३९॥ अपायश्चिन्त्यते बाढं यः शुभाशुभकर्मणाम् । अपायविचयं श्रोक्तं तद्भचानं ध्यानवेदिभिः ॥ ६४० ॥ संसारवर्तिजीवानां विपाकः कर्मणामयस् । दुर्लक्षश्चिन्त्यते यत्र विपाकविचयं हि तत् ॥ ६४१ ॥ विचित्रं लोकसंस्थानं पदार्थैनिचितं महत्। चिन्त्यते यत्र तद्भचानं संस्थानविचयं स्मृतस् ॥ ६४२ ॥ अथवा जिनमुख्यानां पंचानां परमेष्टिनाम्। पृथक् पृथक् तु यद्धचानं सालंबं तदिप स्पृतम् ॥ ६४३॥ सालम्बध्यानमित्येवं ज्ञात्वा ध्यायन्ति योगिनः । कर्मनिर्जरणं तेषां प्रभवत्यविलम्बितम् ॥ ६४४ ॥ अस्तित्वान्नोकषायाणामार्तध्यानं प्रजायते । निराकरोति तद्धचानं स्वाध्यायभावनावलात् ॥ ६४५ ॥ यावत्प्रमादसंयुक्तस्तावत्तस्य न तिष्ठति । धर्मध्यानं निरालम्बमित्यूचुर्जिनभास्कराः ॥ ६४६ ॥ तस्मादौर्येषणाद्यैस्तु पौपदोपान्निकुन्तति । विशुँद्धचावश्यकैः षिङ्भः मुमुक्षुः स्वात्मशुद्धये ॥ ६४७ ॥ समता वन्दना स्तोत्रं प्रत्याख्यानं प्रतिक्रिया। व्युत्सर्गश्चेति कर्माणि भवन्त्यावश्यकानि पट् ॥ ६४८॥

१ दार्थे. ख. । २ प्राप्त. ख. । ३ त्रिशुद्धचा. ख. ।

आवश्यकान् परित्यज्य निश्वलं ध्यानमाश्रयेत्। नासौ वेत्यागमं जैनं मिथ्यादृष्टिभवत्यतः ॥ ६४९ ॥ तस्माद् वश्यकेः कुर्यात्याप्तदोपनिकृन्तनम् । यावन्नाप्नोति सद्ध्यानं निरालम्बं सुनिश्वलम् ॥ ६५० ॥ सम्यग्जिनागमं ज्ञात्वा प्रोक्ततद्ध्यानसाथनात् । क्षपकश्रेणिमारुद्ध सुक्तेः सब प्रपद्यते ॥ ६५१ ॥

इति पेष्ठं प्रमत्तगुणस्थानम्।

अप्रमत्तगुणस्थानमतो वृक्ष्ये समासतः । भवन्त्यत्र त्रयो भावाः पट्टस्थानोदिता यथा ॥ ६५२ ॥ संज्वलनकपायाणां जाते मन्दोद्ये सति । भवेत् प्रमादहीनत्वादप्रमत्तो महात्रती ॥ ६५३ ॥ नष्टरोपप्रमादात्मा त्रतशीलगुणान्वितः। ज्ञानध्यानपरो मौनी शमनक्षपणोन्मुखः ॥ ६५४ ॥ एकविंशतिभेदात्ममोहस्योपशमाय च। क्षपणाय करोत्येप सद्भचानसाधनं यमी ॥ ६५५ ॥ मुख्यवृत्या भवत्यत्र धर्मध्यानं जिनोदितम्। तत्र तावद्भवेद् ध्याता ध्येयं ध्यानं फलं ऋमात् ॥ ६५६ आहारासननिद्राणां विजयो यस्य जायते । पंचानामिन्द्रियाणां च परीपहसहिष्णुता ॥ ६५७॥ गिरीन्द्र इव निष्कम्पो गम्भीरस्तोयराशिवत् । अशेपशास्त्रविद्वीरो ध्याताऽसो कथ्यते बुधैः ॥ ६५८ ॥

१ इति ख-पुस्तके नास्ति । २ पष्टं क-पुस्तके नास्ति ।

यथावद्वस्तुनो रूपं ध्येयं स्थात् संयमसतां (मेशिनां)। एकाग्रचिन्तनं ध्यानं चतुर्भेदविराजितम् ॥ ६५९ ॥ पिण्डरुथं च पदस्थं च रूपस्थं रूपवर्जितम् । आद्यत्रयं तु सालम्बमन्त्यमालम्बनोज्झितम् ॥ ६६० ॥ पिण्डो देह इति तैत्र तत्रास्त्यात्मा चिदात्मकः । तस्य चिन्तामयं सद्भिः पिण्डस्थं ध्यानमीरितम् ॥ ६६१ ॥ पंचानां सद्गुरूणां यत् पदान्यालंब्य चिन्तनम्। पदस्थध्यानमाम्नातं ध्यानाग्निध्वस्तकल्मषैः ॥ ६६२ ॥ आत्मा देहस्थितो यद्वचिन्त्यते देहतो वहिः । तद् रुपस्थं स्मृतं ध्यानं भन्यराजीव भास्करैः ॥ ६६३ ॥ ध्यानत्रयेऽत्र सालंबे कृताभ्यासः पुनः पुनः। रूपातीतं निरालम्बं ध्यातुं प्रक्रमते यतिः ॥ ६६४ ॥ इन्द्रियाणि विलीयन्ते मनो यत्र लयं त्रजेत्। ध्यातृध्येयविकल्पे न तद्धचानं रूपवार्जितम् ॥ ६६५ ॥ अमूर्तमजमन्यक्तं निर्विकल्पं चिदात्मकम्। स्मरेंद्यत्रात्मनात्मानं रूपातीतं च तद्विदुः ॥ ६६६ ॥ रूपातीतमिदं ध्यानं ध्यायन् योगी समाहितः। .चराचरमिदं विक्वं क्षोभयत्यखिलं क्षणात् ॥ ६६७ ॥ सिद्धयोऽप्यणिमाद्याश्च सिद्धचन्ति स्वयमेव हि । मुक्तिस्त्रीवश्यतां याति योगिनस्तस्य निश्चितम् ॥ ६६८ ॥ इत्येतस्मिन् गुणस्थाने नो सन्त्यावश्यकानि पट्। संततध्यानसद्योगाद् बुद्धिः खाभाविकी यतः ॥ ६६९ ॥

१ 'इतिस्तत्रस्तत्रा' इति क-पुस्तके । ख-पुस्तके तु 'इतिस्तोत्रस्तत्रा' इति पाठः ।

अप्रमत्तं गुणस्थानं संक्षेपेणेह वर्णितम् । अतो वक्ष्येऽष्टमं स्थानं श्रेणिद्धयसमाश्रितम् ॥ ६७० ॥ इति सतममप्रमत्तगुणस्थानम् ।

अतोऽपूर्वादिनामानि गुणस्थानान्युदीरयेत्। भवत्युपरामश्रेणी येभ्यश्र क्षपकावलिः ॥ ६७१ ॥ तत्रापूर्वगुणस्थानमपूर्वगुणसंभवात् । भावानामनिवृत्तित्वादेनिवृत्तिगुणास्पदम् ॥ ६७२ ॥ अस्तित्वात्सुक्ष्मलोभस्य भवेत्सुक्ष्मकपायकम् । प्रशान्तरागयुक्तत्वादुपशान्तकपायकम् ॥ ६७३ ॥ तत्रापूर्वगुणस्थाने प्रथैमांशे प्रजायते । वन्थविच्छेदनं सम्यङ्निद्राप्रचलयोर्द्वयोः ॥ ६७४ ॥ आरोहति ततः श्रेणिमादिमाम्रपशामकैः। सत्यायुष्युपशान्त्याप्तिं प्रापयेद्वृत्तमोहनम् ॥ ६७५॥ क्षपकः क्षपयत्युचैश्रारित्रमोहपर्वतम् । आरुह्य क्षपकश्रेणिम्रपर्युपरि शुद्धितः ॥ ६७६ ॥ प्रभवत्युपशमश्रेण्यां भावो ह्यपशमात्मकः । चारित्रं तद्विधं ज्ञेयं वृत्तमोहोपशान्तितः ॥ ६७७ ॥ स्यादुपशमसम्यक्त्वं प्रशमाद् दृष्टिमोहतः। केपांचित् क्षायिकं प्रोक्तं दृष्टिन्नकर्मणः क्षयात् ॥ ६७८ ॥ तत्राद्यं शुक्तसद्भचानं स ध्यायत्युपशामकः। पूर्वज्ञः शुद्धिमान् युक्तो ह्याद्यैः संहननैस्त्रिभिः ॥ ६७९ ॥

१ प्रथमभागे। २ गः खः। ३ गः खः।

तद्धचानयोगतो योगी परां शुद्धिं प्रगच्छति । प्रापयन्तुपशान्ताप्तिं वृत्तमोहं महारिषुम् ॥ ६८० ॥ वृत्तमोहोद्यं प्राप्य पुनः प्रच्यवते यतिः। अधःकृतमलं तोयं पुनम्लीनं भवेद्यथा ॥ ६८१ ॥ ऊर्ध्वमेकं च्युतौ वामं सप्तमं यान्ति देहिनः। इति त्रयमपूर्वाद्यास्त्रयो यान्त्युपशामकाः ॥ ६८२ ॥ उप्शान्त्कषायस्य न ह्यस्त्यूर्ध्वगुणाश्रयः। ततोऽसौ वामतां याति सप्तमं वा गुणास्पदम् ॥ ६८३ ॥ उपशान्तगुणश्रेण्यां येषां मृत्युः प्रजायते । अहमिन्द्रा भवन्त्येते सर्वार्थसिद्धिसद्मनि ॥ ६८४॥ चतुर्वारं शमश्रेणिं रोहत्याश्रयते यमम्। द्वात्रिंशद्वारमाक्षीणकर्माशा यान्ति निर्वृतिम् ॥ ६८५ ॥ आसंसारं चतुर्वारमेव स्याच्छमनोवला ?। जीवस्यैकभवे वारद्वयं सा यदि जायते ॥ ६८६ ॥

उक्तं चान्यत्र प्रन्थान्तरे-

चत्तारि वारमुवसमसेढिं समरुहदि खविदकंमंसो । वत्तीसं वाराइं सजम गहैदि पुणो छहदि णिव्वाणं ॥ १ ॥ ईत्युपशमश्रेणिगुणस्थानचतुष्टयम् ।

अतो वक्ष्ये समासेन क्षपकश्रेणिलक्षणम्।
योगी कर्मक्षयं कर्तुं यामारु प्राप्तिकृष्टिण्।।

१ गाः ख.। २ श्लोकोऽयं नास्ति र संजममुनलहिय णिन्नादि " इति पाठः।

आयुर्वन्धविहीनस्य क्षीणकर्माशदेहिनः ।
असंयतगुणस्थाने नरकायुः क्षयं त्रजेत् ॥ ६८८ ॥
तिर्यगायुः क्षयं याति गुणस्थाने तु पंचमे ।
सप्तमे त्रिदशायुश्च दृष्टिमोहस्य सप्तकम् ॥ ६८९ ॥
एतानि दश कर्माणि क्षयं नीत्वाथ शुद्धधीः ।
धर्मध्याने कृताभ्यासः समारोहति तत्पदम् ॥ ६९० ॥
मुख्यत्वेनेह साधृनां भावो हि क्षायिको मतः ।
सम्यक्त्वं क्षायिकं शुद्धं दृष्टिमोहारिसंक्ष्यात् ॥ ६९१ ॥
तत्रापूर्वगुणस्थाने शुक्तसद्धचानमादिमम् ।
ध्यातुं प्रक्रमते साधुराद्यसंहननान्वितः ॥ ६९२ ॥
ध्यानस्य विमकारीणि त्यक्त्वा स्थानान्यशेषतः ।
विशुद्धानि मनोज्ञानि ध्यानसिद्धचर्थमाश्रयेत् ॥ ६९३ ॥
दिक्छं—

निष्प्रकम्पं विधायाथ दृढपर्यकमासनम् । नासाग्रे दत्तसन्नेत्रः किंचिन्निमीलितेक्षणः ॥ ६९४ ॥ विकल्पवागुराजालाद्द्रोत्सारितमानसः । संसारच्छेदनोत्सादः स योगी ध्यातुमर्हति ॥ ६९५ ॥ अपानद्वारमार्गेण निःसरन्तं येथेच्छया । निरुद्धचोर्ध्वप्रचाराप्तिं प्रापयत्यनिलं मुनिः ॥ ६९६ ॥ द्वादशाङ्गुलपर्यन्तं समाकृष्य समीरणम् । पूरयत्यतियत्नेन पूरकध्यानयोगतः ॥ ६९७ ॥

१ यन्धामानादयत्नसाध्य एतदायुःश्चयोऽत्र । २ यदः स्तः ।

कुम्भवत्कुम्भकं योगी श्वसनं नाभिपंकजे।
कुम्भकध्यानयोगेन सुस्थिरं कुरुते क्षणम् ॥ ६९८ ॥
निःसार्यते ततो यत्नान्नाभिपन्नोदराच्छनैः।
योगिना योगसामर्थ्याद्रेचकाष्ट्यः प्रभंजनः ॥ ६९९ ॥
इत्येवं गन्धवाहानामाकुंचनविनिर्गमौ ।
संसाध्य निश्चलं धत्ते चित्तमेकाग्रचिन्तने ॥ ७०० ॥
सवितर्कं सवीचारं सपृथवत्वसुदाहृतम् ।
त्रियोगयोगिनः साधोः शुक्तमाद्यं सुनिर्मलम् ॥ ७०१ ॥
श्रुतं चिता वित्तर्कः स्याद्वीचारः संक्रमो मतः ।
पृथवत्वं स्यादनेकत्वं भवत्येतत्त्रयात्मकम् ॥ ७०२ ॥
तद्यथा—

खशुद्धात्मानुभृत्यात्मभावानामवरुंबनात् । अन्तर्जरुंगे वितर्कः स्याद्यस्मिस्तत्सवितर्कजम् ॥ ७०३ ॥ अर्थादर्थान्तरे शब्दाच्छब्दान्तरे च संक्रमः । योगाद्योगान्तरे यत्र सवीचारं तदुच्यते ॥ ७०४ ॥ द्रव्याद् द्रव्यान्तरं याति गुणाद्धुणान्तरं वजेत् । पर्यायादन्यपर्यायं सपृथक्त्वं भवत्यतः ॥ ७०५ ॥ इति त्रयात्मकं ध्यानं ध्यायन् योगी समाहितः । संप्राप्नोति परां शुद्धं मुक्तिश्रीवनितासस्वीम् ॥ ७०६ ॥ यद्यपि प्रतिपात्येतच्छक्कध्यानं प्रजायते ॥ यद्यपि प्रतिपात्येतच्छक्कध्यानं प्रजायते ॥ तथाप्यतिविशुद्धत्वाद्ध्वीस्पदं समीहते ॥ ७०७ ॥

१ भावश्रुतावलम्बनात् ख. । २ जः क. ।

## इत्यप्टमं क्षपकापूर्वकरणगुणस्थानम् ।

अनिवृत्तिगुणस्थानं ततः समधिगच्छति । भावं क्षायिकमाथित्य सम्यक्त्वं च तथाविधम् ॥ ७०८ ॥ गुणस्थानस्य तस्यैव भागेषु नवसु ऋमात्। नव्यन्ति तानि कर्माणि तेनैव ध्यानयोगतः ॥ ७०९ ॥ गतिः वाभी च तैरश्री तचानुपूर्विकाद्वयम् । साधारणत्वमुद्योतः सूक्ष्मत्वं विकलत्रयम् ॥ ७१० ॥ एकेन्द्रियत्वमातापस्त्यानगृद्धचादिकत्रयम् । आद्यांशे स्थावरत्वेन सहितान्येतानि पोडश ॥ ७११ ॥ अष्टौ मध्यकपायाश्र द्वितीयेऽथ तृतीयके । पंढत्वं तुर्यके स्त्रीत्वं नोकपाया पट्रपंचमे ॥ ७१२ ॥ पुंवेदश्च ततः क्रोधो मानो माया विनश्यति । चतुर्वांशेषु शेषेषु यथाऋमेण निश्चितम् ॥ ७१३ ॥ कर्माण्येतानि पट्त्रिंशत्ख्यं नीत्वा तदन्तिमे । समये स्थूललोभस्य स्रक्ष्मत्वं प्रापयेन्स्रनिः ॥ ७१४ ॥ इति नवमं क्षपकानिवृत्तिगुणस्थानम्।

आरोहति ततः स्क्ष्मसांपरायगुणास्पदम् । स्क्ष्मलोभं निगृह्णाति तत्रासावाद्यर्ग्वकृतः ॥ ७१५ ॥ इति दशमं क्षपकस्क्ष्मकपायगुणस्थानम् ।

भृत्वाथ क्षीणमोहात्मा वीतरागो महाद्युतिः । पूर्ववद्भावसंयुक्तो द्वितीयं ध्यानमाश्रयेत् ॥ ७१६ ॥

अपृथक्त्वमवीचारं सवितर्कगुणान्वितम्। संध्यायत्येकयोगेन शुक्लध्यानं द्वितीयकम् ॥ ७१७॥ तद्यथा-

यद्द्रव्यगुणपर्यायपरावर्तविवर्जितम् । चिन्तनं तद्वीचारं स्मृतं सद्धचानकोविदैः ॥ ७१८ ॥ निजशुद्धात्मनिष्ठत्वाद् भावश्रुतावलम्बनात्। चिन्तनं क्रियते यत्र सवितर्कस्तदुच्यते ॥ ७१९ ॥ निजात्मद्रव्यमेकं वा पर्यायमथवा गुणम्। निश्रलं चिन्त्यते यत्र तदेकत्वं विदुर्बुधाः ॥ ७२० ॥ इत्येकत्वमवीचारं सवितर्कमुदाहतम्। तस्मिन् समरसीभावं धत्ते स्वात्मानुभूतितः ॥ ७२१ ॥ इत्येतद्धचानयोगेन देशोष्यत्कर्मेन्धनोत्करम्। निद्राप्रचलयोर्नाशं करोत्युपान्तिमक्षणे ॥ ७२२ ॥ अन्त्ये दृष्टिचतुष्कं च दशकं ज्ञानविष्नयोः। एवं षोडशकर्माणि क्षयं गच्छत्यशेषतः ॥ ७२३॥ एतत्कर्मरिपून् हत्वा क्षीणमोहो मुनीश्वरः। उत्पाद्य केवलज्ञानं सयोगी समभूत्तदा ॥ ७२४ ॥

इति द्वादशं क्षीणकषायगुणस्थानम्।

ततस्त्रयोदशे स्थाने देवदेवः सनातनः। राजते ध्यानयोगस्य फलादेवाप्तवैभवः ॥ ७२५ ॥

१ श्लोकोऽयं ७१८ श्लोकात्पूर्व ख-्पुस्तके । २ प्लुष्यकर्मे ० ख. ।

भावोऽत्र क्षायिकः शुद्धः सम्यक्त्वं क्षायिकं परम् । यथाख्यातं हि चारित्रं निर्ममत्वस्य जायते ॥ ७२६ ॥ यदीदारिकमङ्गं तु सप्तधातुसमन्वितम् । अन्यथा तदभूत्तस्मात्परमौदारिकं स्पृतम् ॥ ७२७॥ तेजोमृर्तिमयं दिन्यं सहस्रार्कसमप्रभम्। विनष्टोङ्गप्रतिच्छायं नष्टवेद्यादिवर्धनम् ॥ ७२८ ॥ यदाईन्त्यं पदं प्राप्य देवेशो देवपूजितः । जन्ममृत्युजरातङ्कविच्युतः प्रभवत्यसौ ॥ ७२९ ॥ ज्ञानदृष्ट्यावृतेस्त्यागात्केवलज्ञानदृर्शने । उदयं प्राप्तुतस्तस्य जिनेन्द्रस्यातिनिर्मले ॥ ७३०॥ अनन्तसुखसम्भूतिजीता मोहारिसंक्षयात् । विश्रवादन्तरायस्य कर्मणोऽनन्तवीर्यता ॥ ७३१ ॥ चराचरमिदं विश्वं हस्तस्थामलकोपमम्। प्रत्यक्षं भासते तस्य केवलज्ञानभास्वतः ॥ ७३२ ॥ विशुद्धं दर्शनं ज्ञानं चारित्रं भेदवर्जितम् । प्रन्यक्तं समभूत्तस्य जिनेन्द्रस्यामितद्युतेः ॥ ७३३ ॥ द्विकलं

प्रातिहार्याष्टकोपेतः सर्वातिशयभूपितः ।
मिन्द्रन्देः समाराध्यो देवदेवार्चितक्रमः ॥ ७३४ ॥
विहरन् सकलां पृथ्वीं भन्यवृन्दान् विवोधयन् ।
कुर्वन् धर्मामृतासारं राजते देवसंसदि ॥ ७३५ ॥
कितिचिद्दिनशेपायुर्निष्ठाप्य योगवैभवम् ।
अन्तर्मृहूर्तशेपायुस्तृतीयं ध्यानमहिति ॥ ७३६ ॥

षण्मांसायुस्थितेरन्ते यस स्यात्केवलोद्गमः ।
करोत्यसौ समुद्धातमन्ये कुर्वन्ति वा न वा ॥ ०३० ॥
यस्यास्त्यघातिनां मध्ये किंचिन्न्यूनायुषः स्थितिः ।
तत्समीकरणावाप्त्ये समुद्धाताय चेष्टते ॥ ७३८ ॥
दण्डाकारं कपाटात्म्यं प्रतरात्म्यं ततो जगत्—
पूरणं कुरुते साक्षाचतुर्भिः समयद्भितं ॥ ७३९ ॥
यगळं—

एवमात्मप्रदेशानां प्रसारणविधानतः ।
आयुःसमानि कर्माणि कृत्वा शेषाणि तत्थ्रणे ॥ ७४० ॥
ततो निवर्तते तद्वङ्ठोकपूरणतः क्रमात् ।
चतुर्भिः समयेरेव निर्विकल्पस्वभावतः ॥ ७४१ ॥
संग्रुद्धातस्य तस्याद्येऽष्टमे वा समये ग्रुनिः ।
औदारिकाङ्गयोगः स्याद्द्विषट्रसप्तकेषु तु ॥ ७४२ ॥
समयेष्वेककर्माङ्गधरोऽनाहारकश्र सः ॥ ७४३ ॥
समयेष्वेककर्माङ्गधरोऽनाहारकश्र सः ॥ ७४३ ॥
समयेष्वेककर्माङ्गधरोऽनाहारकश्र सः ॥ ७४३ ॥
सम्भिक्तयं प्रपातित्ववर्जितं ध्यायति क्षणं ॥ ७४४ ॥
ध्यातं विचेष्टते तस्माच्छक्रध्यानं तृतीयकम् ।
सक्ष्मिक्रयाभिषं शुद्धं प्रतिपातित्ववर्जितम् ॥ ७४५ ॥
सक्ष्मिक्रयाभिषं शुद्धं प्रतिपातित्ववर्जितम् ॥ ७४५ ॥

१ वण्मासायुषि शेषे संवृता ये जिनाः प्रकरेण ।
ते यान्ति समुद्धातं शेषा भाज्याः समुद्धाते ॥ १ ॥
२-७४२-४३-४४ एतच्छ्लोकत्रयं ख-पुस्तके नास्ति ।
३ तृतीयचतुर्थपंचमेषु त्रिष्ठ समयेषु कार्मणकाययोगी ।

आत्मस्पन्दात्मयोगानां क्रिया सूक्ष्माऽनिवर्तिका । यस्मिन् प्रजायते साक्षात्मक्ष्मिक्रयानिवर्तकम् ॥ ७४६ ॥ वाद्रकाययोगेऽस्मिन् स्थितिं कृत्वा स्वभावतः। म्हमीकरोति वाक्चित्तयोगयुग्मं स वादरम् ॥ ७४७ ॥ त्येक्त्वा स्थूलं वपुर्योगं सुक्ष्मवाक्चित्तयोः स्थितिम् । कृत्वा नयति स्क्मत्वं काययोगं च वादरम् ॥ ७४८ ॥ स सूक्ष्मे काययोगेऽथ स्थितिं कृत्वा पुनः क्षणम्। निग्रहं कुरुते सद्यः सूक्ष्मवाक्चित्तयोगयोः ॥ ७४९ ॥ ततः स्क्मे वपुर्योगे स्थिति कृत्वा क्षणं हि सः। सुक्षियं निजीतमानं चिद्र्पं चिन्तयेजिनः ॥ ७५०॥ ध्यानध्येयादिसंकल्पैर्विहीनस्यापि योगिनः। विकल्पातीतभावेन प्रस्फुरत्यात्मभावना ॥ ७५१ ॥ अन्ते तद्ध्यानसामध्याद्वपुर्योगे स स्रक्ष्मके । तिष्टन्तृर्ध्वास्पदं शीघ्रं योगातीतं समाश्रयेत् ॥ ७५२ ॥ <sup>इ</sup>ति त्रयोदशं सयोगिगुणस्थानम् ।

अथायोगिगुणस्थाने तिष्ठतोऽस्य जिनेशिनः।
लघुपंचाक्षरोचारप्रमितावस्थितिभवेत् ॥ ७५३ ॥
तत्रानिवृत्तिशब्दान्तं समुच्छित्रक्रियात्मकम्।
चतुर्थ वर्तते ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनः ॥ ७५४ ॥
समुच्छित्रक्रिया यत्र स्क्ष्मयोगात्मिका यतः।
समुच्छित्रक्रियं प्रोक्तं तद्द्वारं मुक्तिसद्यनः ॥ ७५५ ॥

१ श्लोकोऽयं स-पुस्तकाद्गतः । २ जिनात्मानं ख. ।

देहास्तित्वेऽस्त्ययोगित्वं कथं तद्धटते प्रभोः। देहामावे कथं ध्यानं दुर्घटं घटते कथम्॥ ७५६॥ दिक्लं—

अतिस्रक्ष्मशरीरस्यं ह्यपान्त्यसमयावधेः। कायकार्यस्य सुक्षस्य खशक्तिविगतात्मनः ॥ ७५७ ॥ अत्यन्तस्वल्पकालेन भाविप्रक्षयसंस्थितेः। अकिंचित्करसामर्थ्यात्तस्मादयोगिता मता ॥ ७५८ ॥ तच्छरीराश्रयाद्वचानमस्तीति न विरुद्धचते। निजशुद्धात्मचिद्रूपनिर्भरानन्दशालिनः ॥ ७५९ ॥ आत्मानमात्मनात्मैव ध्याता ध्यायति तत्वतः । उपचारस्तदान्यो हि व्यवहारनयाश्रयः ॥ ७६० ॥ उपान्त्यसमये तत्र तच्छुद्धात्मप्रचिन्तनात् । द्वासन्ततिर्विलीयन्ते कर्माण्येतान्ययोगिनः ॥ ७६१ ॥ देहबन्धनसंघाताः प्रत्येकं पंच पंच च । आङ्गोपाङ्गत्रयं चैव पट्कं संस्थानसंज्ञकम् ॥ ७६२ ॥ वणीः पंच रसाः पंच षट्कं संहननात्मकम्। स्पर्शाष्टकं च गन्धौ द्वौ नीचानादेयदुर्भगम् ॥ ७६३ ॥ तथागुरुलघुत्वाख्यमुपघाँतोऽन्यथा ततः । निर्मापणमपर्याप्तमुच्ङ्वासस्त्वयशस्त्या ॥ ७६४ ॥ विहायगमनद्दन्द्वं शुभस्थैर्यद्वयं पृथक् । गतिर्देव्यानुपूर्वी च प्रत्येकं च स्वरद्वयस् ॥ ७६५ ॥

१ संस्थितं । २ द. ख. । ३ घातता ख. । ४ परघातनामकर्मेत्यर्थः ।

वेद्यमेकतरं चेति कर्मप्रकृतयः स्पृताः। स्वामिनो विव्रकारिण्यो मुक्तिकान्तासमागमे ॥ ७६६ ॥ अन्ते ह्येकतरं वेद्यमादेयत्वं च पूर्णता । त्रसत्वं वाद्रत्वं च मनुष्यायुश्च सद्यशः ॥ ७६७ ॥ नृगतिथानुपूर्वी च सोभाग्यमुचगोत्रता । पंचाक्षं च तथा तीर्थक्रवामेति त्रयोदश ॥ ७६८ ॥ क्ष्यं नीत्वाथ लोकान्तं यावत्त्रयाति तत्क्षणे । ऊर्ध्वगतिम्बभावत्वाद्धर्मद्रन्यसहायतः ॥ ७६९ ॥ इत्येवं लब्धसिद्धन्वपर्यायाः परमेष्टिनः । मुक्तिकान्तावनाश्चेपसुखास्त्रादनलालसाः ॥ ७७० ॥ गतिसिक्यकैमृपाया आकारेणोपलक्षिताः । किंचित्पूर्वांगतो न्यूनाः सर्वागेषु घनत्वतः ॥ ७७१ ॥ ऊर्व्वीभूता वसन्त्येते तनुवातान्तमस्तकाः । अभावाद्धर्मद्रव्यस्य परतो गतिवर्जिताः ॥ ७७२ ॥ ज्ञातारोऽखिलतत्वानां: दृष्टारश्वेकहेलया । गुणपर्याययुक्तानां त्रैलोक्योदस्वर्तिनाम् ॥ ७७३ ॥ विश्रद्धा निश्रला नित्याः सम्यवत्वाद्यप्टिमर्गुणैः। लोकमृक्षि विराजन्ते सिद्धास्तेभ्यो नमो नमः ॥ ७७४ ॥ चिक्रणामहमिन्द्राणां त्रैकाल्यं यत्सुखं परम्। तद्नन्तगुणं तेषां सिद्धानां समतात्मकम् ॥ ७७५ ॥ यद्रयेयं यच कर्तव्यं यच साध्यं सुदुर्लभम्। चिदानन्द्मय ज्योतिजीतास्ने तत्प्रदं स्वयम् ॥ ७७६ ॥

१ गतसिवधकपूपाय. ख. ।

किमत्र बहुनोक्तेन दुःसाध्यं ध्यानसाधनात्। नास्ति जगत्त्रये तद्धि तस्माद्धचानं प्रशस्यते ॥ ७७७ ॥ ध्यानस्य फलमीदक्षं सम्यग्ज्ञात्वा ग्रुग्रुक्षुभिः। ध्यानाभ्यासस्ततः श्रेयान् यस्मान्धुक्तिं प्रगम्यते ॥ ७७८ ॥ भूयाद्भव्यजनस्य विश्वमहितः श्रीमूलसंघः श्रिये यत्रौभूद्विनयेन्दुरद्धतगुणः सच्छीलदुग्धार्णवः ॥ तच्छिष्योऽजिन भद्रमृतिरमलस्रेलोक्यकीर्तिः शशी। येनैकान्तमहातमः प्रमथितं स्याद्वाद्विद्याकरैः ॥७७९॥ दृष्टिस्वस्तरिनीमहीधरपतिर्ज्ञानाब्धिचन्द्रोदयो वृत्तश्रीकलिकेलिहेमनलिनं शान्तिक्षमामन्दिरम्।। कामं स्वात्मरसप्रसन्नहृदयः संगक्षपाभास्कर-स्तच्छिष्यः क्षतिमण्डले विजयते लक्ष्मीन्दुनामा म्रुनिः ॥ श्रीमत्सर्वज्ञपूजाकरणपरिणतस्तत्वचिन्तारसालो लक्ष्मीचन्दांहिपद्ममधुकरः श्रीवामदेवः सुधीः। उत्पत्तिर्यस जाता शशिविशद्कुले नैगमश्रीविशाले सोऽयं जीयात्प्रकामं जगति रसलसङ्घावशास्त्रप्रणेता।।७८१।। यावद्द्वीपाव्धयो मेरुर्यावचन्द्रदिवाकरौ। तावद्वृद्धिं प्रयात्युचैर्विशदं जैनशासनम् ॥ ७८२ ॥ इति चतुर्दशमयोगिगुणस्थानम् ।

इति श्रीमद्वामदेवपण्डितविरचितो भावसंग्रहः

समाप्तः।

## श्री-श्रुतमुनि-विरचिता

# भाव-त्रिभङ्गी।

沙的

#### भावसंग्रहापरनामा ।

( संदृष्टि-सहिता )

खविद्घणघाइकम्मे अरहंते सुविदिदत्यणिवहे य । सिद्धरुगुणे सिद्धे रयणत्त्रयसाहमे थुवे साहू ॥ १ ॥ क्षपितवनवातिकर्मणोऽहेतः सुविदितार्थनिवहांश्च । सिद्घाष्टगुणान् सिद्धान् रत्नत्रयसाधकान् स्तौमि साधून् ॥ इदि वंदिय पंचगुरू सरूवसिद्धत्य भवियवोहत्यं । सुत्तुत्तं मुलुत्तरभावसरूवं पवक्खामि ॥ २ ॥ इति चन्दित्वा पंचगुरून् स्वरूपसिद्धार्थ भविकवोधार्थ । स्त्रोक्तं म्लोत्तरभावस्वरूपं प्रवक्ष्यामि ॥ णाणावरणचउण्हं खओवसमदो हवंति चउणाणा । पणणाणावरणीएखयदो दु हवेइ केवलं णाणं ॥ ३ ॥ ज्ञानावरणचतुर्णी क्षयोपशमतो भवान्त चतुर्ज्ञानानि । पंचजानावरणीयक्षयतस्तु भवति केवछं ज्ञानं ॥ मिच्छत्तणउदयादो जीवाणं होदि कुमति कुसुदं च। वेभंगो अण्णाणति सण्णाणतियेव णियमेण ॥ ४ ॥ मिथ्यात्वानोदयाजीवानां भवति कुमतिः कुश्रुतं च विभंगः अज्ञानत्रिकं सञ्ज्ञानत्रिकमेव नियमेन ॥

्दंसणवरणक्खयदो केवलदंसण सुणामभावो हु। चक्खुइंसणपमुहावरणीयखओवसमदो य ॥ ५ ॥ दर्शनावरणक्षयतः केवलदर्शनं सुनामभावो हि । चक्षदर्शनप्रमुखावरणीयक्षयोपशमतश्च ॥ च्क्खुअचक्खूओहीदंसणभावा हवंति णियमेण। पणविग्धक्खयजादा खाइयदाणादिपणभावा ॥ ६॥ चक्षुरचक्षुरवधिदर्शनभावा भवन्ति नियमेन। पंचिविष्ठक्षयजाताः क्षायिकदानादिपंचमावाः ॥ खाओवसमियभावो दाणं लाहं च भोगमुबभोगं। वीरियमेदे णेया पणविग्वखओवसमजादा ॥ ७ ॥ क्षायोपरामिकभावो दानं लामश्च भोग उपभोगः। वीर्येमेंत ज्ञेया पंचविन्नक्षयोपरामजाताः ॥ दंसणमोहंति हवे मिच्छं मिस्सत्त सम्मपयडित्ती। अणकोहादी एदा णिदिहा सत्तपयडीओ ।। ८ ॥ द्रीनमोहमिति भवेत् मिथ्यात्वं मिश्रत्वं सम्यक्तवप्रक्र-तिरिति । अनक्रोधादय एता निर्दिष्टाः सप्तकृतप्रकृतयः ॥ सतण्हं उवसमदो उवसमसम्मो खयादु खड्यो य । छक्कुवसमदो सम्मत्तुदयादो वेदगं सम्मं ॥ ९॥ सप्तानामुपरामत उपरामसम्यक्तं क्षयात्क्षायिकं च। षंट्रकोपशमतः सम्यक्लोदयात् वेदकं सम्यक्लं ॥ चारित्तमोहणीए उवसमदो होदि उवसमं चरणं। खयदो खइयं चरणं खओवसमदो सरागचारित्तं ॥ १० ॥

चरित्रमोहनीयस्य उपशमतः भवत्युपशमं चरणं 📑 क्षयतः क्षायिकं चरणं क्षयोपशमतः सरागचारित्रं ॥ आदिमकसायवारसख्ओवमम संजलणणोकसायाण । उदयेण (य) जं चरणं सरागचारित्त तं जाण ॥ ११ ॥ भादिमकपायद्वाददाक्षयोपद्यमेन संज्वलननोकषायाणां । उद्येन 'च' यच्चरणं सरागचारित्रं तजानीहि ॥ मन्द्रिमकसायअडउवसमें हु संजलणणोकसायाणं। खइउवसमदो होदि हु तं चैव सरागचारित्तं ॥ १२॥ मध्यमकपायाष्टोपशमे हि संज्वलननोकपायाणां । क्षयोपशमतो भवति हि तचैव सरागचारित्रं॥ जीवदि जीविस्सदि जो हि जीविदो वाहिरेहिं पाणेहिं। अव्भंतरेहिं णियमा सो जीवो तस्स परिणामो ॥ १३ ॥ जीवति जीविष्यति यो हि जीवितः वाह्यैः प्राणैः। अभ्यन्तरैः नियमात् स जीवस्तस्य परिणामः॥ रयणत्त्यसिद्धीएऽणंतचउद्यसरूवगो भविदुं । जुग्गो जीवो भव्वो सव्विवरीओ अभव्वो दु ॥ १४ ॥ रत्नत्रयसिद्वयाऽनन्तचतुष्टयस्वरूपको भवितुं। योग्यो जीवो भन्य: तद्दिपरीतोऽभन्यस्तु ॥ जीवाणं मिच्छुद्या अणेउद्यादो अतचसद्धाणं । हवदि हु तं मिच्छत्तं अणंतसंसारकारणं जाणे ॥ १५ ॥ जीवानां मिध्यात्वोदयादनोदयतोऽतत्वश्रद्धानं । भवति हि तन्मिध्यात्वं अनंतसंसारकारणं जानीहि ॥

१ अनन्तानुबन्ध्युद्यान् ।

अपचक्खाणुद्यादो असंजमो पढमचऊगुणद्वाणे।
पचक्खाणुद्यादो देसजमो होदि देसगुणे।। १६॥
अप्रत्याख्यानोदयाद असंयमः प्रथमचतुर्गुणस्याने।
प्रत्याख्यानोदयादेशयमो भवति देशगुणे॥
गदिणामुद्यादो(चउ)गदिणामा वेदतिदयउद्यादो।
लिंगत्त्रयभाव(वो)पुण कसायजोगप्पवित्तिदो लेस्सा॥१७॥
गतिनामोदयात् गतिनामा वेदत्रिकोदयात्।
लिंगत्रयभावः पुनः कपाययोगप्रवृत्तितो लेश्याः॥
जाव दु केवलणाणस्युद्ओ ण हवेदि ताव अण्णाणं।
कम्माण विष्पमुक्को जाव ण ताव दु असिद्धत्तं॥ १८॥
यावत्तु केवलज्ञानस्योदयो न भवति तावद्ञानं।
कर्मणां विप्रमोक्षो यावत्र तावत्तु असिद्धत्वं॥

कोहादीणुदयादो जीवाणं होति चउकसाया हु। इदि सव्वुत्तरभावुप्पत्तिसरूवं वियाणाहि ॥ १९॥

क्रोधादीनामुदयात् जीवानां भवन्ति चतुष्कषाया हि । इति सर्वोत्तरभावोत्पत्तिस्वरूपं विजानीहि ॥

उवसमसरागचरियं खइया भावा य णव य मणपज्जं । रयणत्त्रयसंपत्तेसुत्तममणुवेसु होति खळु ॥ २० ॥

उपश्मसरागचारित्रं क्षायिका भावाश्व नव च मनःपर्ययः । रत्नत्रयसम्प्राप्तेषु मनुष्येषु भवन्ति खलु ॥

१ नामैकदेशे नाम प्रवर्तते इति न्यायादप्रत्याख्यानशब्देनाप्रत्याख्यानावर-णाख्यः कषायः गृह्यते । २ जोगपजत्ती छेस्सा कसायउदयाणुरंजिया होइ ' इत्यागमः । ३ उदयः प्रादुर्भावः ।

इति पीठिका-विचारणं ।

भावा खड्यो उवसम मिस्सो पुण पारिणामिओदइओ ।
एदेसं(सं)भेदा णव दुग अडदस तिण्णि इंगिवीसं ॥२१॥
भावाः क्षायिक औपशिमको मिश्रः पुनः पारिणामिक औदियकः।
एतेषां भेटा नव द्दौ अष्टादश त्रय एकविशतिः ॥
कम्मक्खए हु खड्ओ भावो कम्मुवसमिम् उवसिमयो ।
उदयो जीवस्स गुणो खओवसिमओ हवे भावो ॥ २२ ॥
कर्मक्षये हि क्षयो भावः कर्मोपशमे उपशमकः ।
उदयो जीवस्य गुणः क्षयोपशमको भवेत् भावः ॥

कारणणिरवेक्खभवो सहावियो पारिणामिओ भावो । कम्मुदयजकम्मुगुणो ओदिययो होदि भावो हु ॥ २३ ॥

कारणनिरपेक्षमवः स्वामाविकः पारिणामिको भावः। कर्मोदयजकर्मगुणः औदियको भवति भावो हि॥

केवलणाणं दंसण सम्मं चरियं च दाण लाहं च। भोगुवभोगवीरियमेदे णव खाइया भावा ॥ २४॥

केवलज्ञानं दर्शनं सम्यक्तवं चारित्रं च दानं लामश्च। भोगोपभोगवीर्थं एते नव क्षायिका भावाः॥

उन्समसम्मं उन्समचरणं दुण्णेव उन्समा भावा। चडणाणं तियदंसणमण्णाणतियं च दाणादी ॥ २५॥

उपशमसम्यक्त्वमुपशमचरणं द्वावेव उपशमी भावी । चतुर्ज्ञानं त्रिदर्शनं अज्ञानत्रिकं च दानाद्यः ॥

वेदग सरागचरियं देसजमं विणवमिस्सभावा हु । जीवत्तं भन्वत्तमभन्वत्तं तिण्णि परिणामो(मा) ॥ २६ ॥ वेदकं सरागचरितं देशयमं द्विनविषय्रभावा हि । जीवत्वं भन्यत्वमभन्यत्वं त्रयः पारिणामिकाः ॥ ओद्इओ खलु भावो गदिलेस्सकसायिलंगमिच्छत्तं । अण्णाणमसिद्धत्तं असंजमं चेदि इगिवीसं ॥ २७॥ औदियकः खलु भावो गतिलेश्याकषायिलंगिमिध्यात्वं । अज्ञानमसिद्धत्वं असंयमश्चेति एकविश्तिः ॥ पंचेव मूलभावा उत्तरभावा ह्वंति तेवण्णा । पदं सव्वे भावा जीवसक्त्वा मुणेयव्वा ॥ २८॥ पंचेव मूलभावा उत्तरभावा भवन्ति त्रिपंचाशत् । एते सर्वे भावा जीवस्वरूपा मन्तव्याः ॥

उक्तं च--

मोक्षं कुर्वन्ति मिश्रौपश्चिमकक्षायिकाभिधाः।
 वन्ध्रमौद्यिको भावो निष्क्रियाः पारिणामिकाः॥ १॥
बन्धमौक्षौ न कुर्वन्ति (इत्यर्थः)।

मिच्छतिगऽयद्चउके उवसमचउगिम्ह खवगचउगिम्ह । वेसु जिणेसु विसुद्धे णायव्वा मूलभावा हु ॥ २९ ॥ मिथ्यात्वित्रकायतचतुष्के उपरामचतुष्के क्षपकचतुष्के । द्योर्जिनयोः विद्युद्धा ज्ञातव्या मूलभावा हि ॥ खविगुवसमगेण विणा सेसितिभावा हु पंच पंचेव ! उवसमहीणाचउरो मिस्सुवसमहीणितियभावा ॥ ३० ॥

क्षपकापराकाभ्यां विना रोषत्रिभावा हि पंच पंचैव । उपरामहीनाश्चत्वारः मिश्रोपरामहीनात्रिकभावाः ॥

खियगो हु पारिणाभियभावो सिद्धे हवंति णियमेण। इत्तो उत्तरभावो कहियं जाणं गुणहाणे।। ३१।।

क्षायिको हि परिणामिकभावः सिद्धे भवतः नियमेन । इत उत्तरभावं कथितं जानीहि गुणस्थाने ॥ अयदादिसु सम्मत्तति-सण्णाणतिगोहिदंसणं देसे । देसजमो छहादिसु सरागचरियं च मणपज्जो ॥ ३२ ॥ अयदादिपु सम्यक्तवित्रसञ्ज्ञानित्रकाविधदर्शनं देशे । देशयमः पष्टादिषु सरागचारित्रं च मनःपर्ययः॥ संते उवसमचरियं खीणे खाइयचरित्र जिण सिद्धे । खाइयभावा भणिया सेसं जाणेहि गुणठाणे ॥ ३३ ॥ शान्ते उपशमचरितं क्षीण क्षायिकचरितं जिने सिद्धे । क्षायिकमावा भणिताः शेपं जानीहि गुणस्थाने ॥ ओद्इया चक्खुदुगंऽण्णाणति दाणादिपंचं परिणामा । तिण्णेव सच्य मिलिदा मिच्छं चउतीसभावा हु ॥ ३४ ॥ औद्यिकाः चक्षुर्दिकं अज्ञानत्रिकं दानादिपंच परिणामाः । त्रय एव सर्वे मिलिता मिथ्यावे चतुर्स्त्रिशङ्गावाः स्फुटं॥ दुंग तिग णभ छ दुग णभ ति णभ विगै-त्ति दुग दुण्णि-तेरं च । इगि अडछेदो भावस्तऽजोगिअंतेसु ठाणेसु ॥ ३५॥ द्विक-त्रिक-नभ:-पट्-द्विक-नभ:-त्रि-नभ:-द्वित्रिक-द्विका-द्वौ-त्रयोदश च । एकः अष्टौ छेदः भावस्यायोग्यन्तेषु स्थानेषु ॥ मिच्छे मिच्छमभव्यं साणे अण्णाणतिद्यमयद्गिह । किण्हादितिण्णि लेस्सा असंजमसुरणिरयगदि च्छेदो ३६ ॥

१ पारिणागिकाः । २ उक्तसंख्याक्रमेण चतुर्दशप्त गुणस्थानेषु भावानां च्यु-च्छेगो ज्ञातन्य इत्यर्थः । ३ अनिवृत्तिगुणस्थानस्य द्वौ भागौ सवेदोऽवेदश्च तत्र नैदभागान्ते त्रयाणां चेदानां अवेदभागान्ते त्रयाणां कोघमानमायाक्रपायाणां च्युच्छेदः इत्यर्थः ।

मिध्यात्वे मिध्यात्वमभन्यत्वं साणेऽज्ञानत्रितयमयते । कृष्णादितिस्रो छेश्याः असंयमसुरनरकगतिच्छेदः॥ देसगुणे देसजमी तिरियगदी अप्पमत्तगुणठाणे। तेऊपम्मालेस्सा वेदगसम्मत्तमिदि जाणे ॥ ३७॥ देशगुणे देशयमस्तिर्यगातिः अप्रमत्तगुणस्थाने । तेजःपद्मलेक्ये वेदकसम्यक्त्वमिति जानीहि ॥ अणियहिदुंगदुभागे वेदतियं कोह माण मायं च। सुहमे सरागचरियं लोहो संते दु उवसमा भावा ॥ ३८॥ अनिवृत्तिद्विकाद्विभागे वेदत्रिकं क्रोधो मानो माया च। सूक्ष्मे सरागचारित्रं लोभः शान्ते तु उपशमौ भावौ ॥ चीणकसाए णाणचउकं दंसणतियं च अण्णाणं। · यण दाणादि सजोगे सुक्लेसे गवो छेदो ॥ ३९ ॥ क्षीणकषाये ज्ञानचतुष्कं दर्शनत्रिकं चाज्ञानं । पंच दानादय: सयोगे शुक्कलेश्याया गत: छेद: ॥ दाणादिचऊ भव्वमसिद्धत्तं मणुयगदि जहक्खादं । चारित्तमजोगिजिणे वुच्छेदो होंति भावे दो ॥ ४० ॥ दानादिचतुः भन्यत्वमसिद्धत्वं मनुष्यगतिः यथाख्यातं । चारित्रमयोगिजिने व्युच्छेदः भवतः भावौ दौ॥ केवलणाणं दंसणमणंतविरियं च खड्यसम्मं च।

जीवत्तं चेदे पण भावा सिद्धे हवंति फुडं ॥ ४१ ॥

१ क्षपकोपशमकानिवृत्तिकरणद्वयस्य सर्वेदाचेदभागद्वये । २ उपशमसम्यक्तव

केवलज्ञानं दर्शनमनन्तवीर्यं च क्षायिकसम्यक्वं च । जीवत्वं चैते पंच भावा सिद्धे भवन्ति स्फुटं ॥ चदुतिगदुगछत्तीसं तिसु इगितीसं च अडडपणवीसं। दुगइगिवीसं वीसं चउद्स तेरस भावा हु ॥ ४२ ॥ चतुम्त्रिकदिकपट्त्रिंशत् त्रिपु एकत्रिंशच अष्टाष्टपंचिवशतिः। द्विकेकिवशित: विशति: चतुर्दश त्रयोदश मात्रा हि ॥ उणइगिवीसं वीसं सत्तरसं तिसु य होति वावीसं । पणपणअद्दावीसं इगदुगतिगणवयतीसतालसमभावा ॥४३॥ एकानैकविशतिः विशतिः सप्तदश त्रिपु च भवन्ति दाविशतिः पंचपंचाष्टार्विशतिः एकद्दिकत्रिकनवकत्रिशचत्वारिशद्भावाः ॥ गुणस्थाननिभन्नी समाप्ता । सुयमुणिविणमियचलणं अणंतसंसारजलहिमुत्तिण्हं । णमिऊण बड्डमाणं भावे वोच्छामि वित्थारे ॥ ४४ ॥ श्रुतमुनिविनतचरणं अनन्तसंसारजलिधमुत्तीणी ।

नत्वा वर्धमानं भावान् वक्ष्यामि विस्तारे ॥
आदिमणिरए भोगजतिरिए मणुवेसु सम्गदेवेसु ।
वेदगखाइयसम्मं पज्जत्तापज्जत्तगाणमेव हवे ॥ ४५ ॥
आदिमनरके भोगजतिरिध मनुजेषु स्वर्गदेवेषु ।
वेदकक्षायिकसम्पक्त्वं पर्याप्तापर्यप्तकानामेव भवेत् ॥
पढमुवसमसम्मत्तं पज्जते होदि चादुगदिगाणं ।
विदिज्वसमसम्मत्तं णरपज्जत्ते सुरअपज्जत्ते ॥ ४६ ॥

१ मार्गणायां ।

प्रथमोपरामसम्यक्तं पर्याप्ते भवति चातुर्गतिकानां। द्वितीयोपरामसम्यक्त्वं नरपर्याप्ते सुरापर्याप्ते ॥ सकरपहुदीणरये वणजोइसभवणदेवदेवीणं । सेसत्थीणं पज्जत्तेसुवसम्मं वेदगं होइ ॥ ४७ ॥ श्रक्तराप्रभृतिनरके वाणज्योतिष्कभवनदेवदेवीनां। शेषस्त्रीणां पर्याप्तेषु उपरामं वेदकं भवति ॥ कम्मभूमिजतिरिक्खे वेदगसम्मत्तम्भवसमं च हवे। सन्वेसिं सण्णीणं अपजत्ते णितथ वेभंगो ॥ ४८ ॥ कर्मभूमिजतिरिश्च वेदकसम्यक्तमुपरामं च भवेत्। सर्वेपां संज्ञिनां अपयिन्ते नास्ति विभंगः ॥ णिरये इयरगदी सुहलेसतिथीपुंसरागदेसजमं। मणपज्जवसमचरियं खाइयसम्मूणखाइया ण हवे ॥ ४९ ॥ नरके इतरगतयः शुभलेश्यात्रयस्त्रीपुंससरागदेशयमं । मनःपर्ययशमचारित्रं क्षायिकसम्यक्त्वोनक्षायिका न भवन्ति॥ पढमदुगे कावोदा तदिए कावोदनील तुरिय अइनीला। पंचमणिरये नीला किण्णा य सेसगे किण्हा ॥ ५० ॥ प्रथमिद्दिके कापोता तृतीये कापोतनीले तुर्येऽतिनीला । पंचमनरके नीला कृष्णा च शेपके कृष्णा ॥ विदियादिसु छसु पुढविसु एवं णवरि असंजदहाणे। खाइयसम्भं णित्थ हु सेसं जाणाहि पुन्वं व ॥ ५१ ॥ द्वितीयादिषु षट्सु पृथिवीषु एवं णवरि असंयतस्थाने। क्षायिकसम्यक्त्वं नास्ति हि शेषं जानीहि पूर्ववत् ॥

सामण्णणारयाणमपुणाणं घम्मणारयाणं च ।
चेमंगुत्रसमसम्मं ण हि सेसअपुण्णमे दु पदमगुणं ॥५२॥
सामान्यनारकाणामपूर्णानां घम्मानारकाणां च ।
चेभगोपशमसम्यक्त्वं न हि शेपापूर्णके तु प्रथमगुणस्थानं ।
हित नरक-रचना ।
सांसणिठअऽणाणदुगं असंजदिठयिकिण्हनीललेसदुगं ।
सिच्छमभव्वं च तहा मिच्छाइिहिम्म बुच्छेदो ॥ ५३ ॥
सासादनिधताज्ञानिह्कं असंयतिश्वतक्तृष्णनील्लेश्यादिकं ।
मिच्यात्वमभव्यत्वं च तथा मिथ्याद्यौ च्युच्छेदः ॥
कम्मभूमिजतिरिक्खे अण्णगदीतिद्यखाइया भावा ।
मणपज्जवसमचरणं सरागचरियं च णेवित्थ ॥ ५४ ॥
कर्मभूमिजतिरिश्च अन्यगितिव्रत्वक्षायिका भावाः ।

मनः पर्ययशमचरणं सरागचारितं च नैवास्ति ॥ तेसिमपज्जत्ताणं सण्णाणितगोहिदंसणं च वेभंगं । वेदगमुवसमसम्मं देसचिरत्तं च णेवित्थ ॥ ५५ ॥ तेपामपर्याप्तानां सज्ज्ञानित्रकावधिद्र्शनं विभंगः ।

वेदकमुपरामसम्यक्त्यं देशचारित्रं नैवास्ति ॥

१ अर्या अग्रेडयं पाठः । विदियादिमु छष्ठ पुढवीस अप्जत्तणेरह्याणं सम-सम्मामच्छाइद्विगुणहाणभावेषु वेभंगमवणीयं । तं जहा—वंसा जोगं २३। मेघा २४। अजणा २३। अरिद्वा २४। मघवीमाघवी जोगं २३। सन्वत्थ-मिच्छाइद्विगुणहाणमेगमेव । २ भोगभूमिजतिर्यद्निर्वत्यपर्याप्तस्य सासादनगुणे तत्रस्यमतिश्रुताहानद्वयस्य असंयत्तिस्थतकृष्णनील्लेद्याद्विकस्य च व्युच्छेदः। इत्यस्याः पूर्वार्धगायाया भावः।

एवं भोगजतिरिए पुण्णे किण्हतिलेस्सदेसजमं। थीसंढं ण हि तेसिं खाइयसम्मत्तमित्थित्ति ॥ ५६॥ एवं भोगजतिरिश्च पूर्णे कृष्णित्रिलेश्यादेशसंयमं। स्त्रीषण्ढं न हि तेषां क्षायिकसम्यक्त्वमस्तीति ॥ णिव्वत्तिअपज्जत्ते अवणिय सुहलेस्स किण्हतिहजुत्ता । वेभंगुवसमसम्मं ण हि अयदे अवरकावोदा ॥ ५७ ॥ निर्वृत्यपर्याप्ते अपनीय शुभल्देयाः कृष्णत्रिकयुक्ताः । -विभंगोपशमसम्यक्तवं न हि अयते अवरकापोतां॥ लद्भिअपुण्णतिरिक्खे वामगुणद्याणभावमज्झम्मि । थीपुंसिदरगदीतिग सुहतियलेस्सा ण वेमंगो ॥ ५८॥ लब्ध्यपूर्णतिराश्चि वामगुणस्थानभावमध्ये । स्त्रीपुंसितरगतित्रिकं शुभित्रकलेखा न विभंगः॥ भोगजतिरिइत्थीणं अवणिय छुवेदमित्थिसंजुत्तं । तासिं वेदगसम्मं उवसमसम्मं च दो चेव ॥ ५९॥ भोगजतिर्यक्लीणां अपनीय पुंवेदं स्त्रीसंयुक्तं। तासां वेदकसम्यक्तं उपरामसम्यक्तं च द्वे चैव ॥ तासियपज्जत्तीणं किण्हातियलेस्स हवंति पुण। ण सण्णाणतिगं ओही दंसणसम्मत्तज्ञगलवेभंगं ॥ ६० ॥ तासामपर्याप्तीनां कृष्णत्रिकलेश्या भवन्ति पुनः । न सङ्ज्ञानत्रिकं अवधिद्र्ञनसम्यक्तवयुगलविभंगं ॥ मणुवेसिद्रगदीतियहीणा भावा हवंति तत्थेव । णिव्वत्तिअपज्जत्ते मणदेसुवसमणदुगं ण वेमंगं ॥ ६१॥

मनुष्येष्वितरगतित्रिकहीना भावा भवन्ति तत्रैव । निर्वृत्यपर्याप्तं मनोदेशोपशमनद्विकं न विभंगं ॥ साणे थीसंढिच्छिदी मिच्छे साणे असंजदपमत्ते । जोगिगुणे दुगचदुचदुरिगिवीसं णवच्छिदी कमसो॥ ६२॥ सासादने स्त्रीपंढिच्छित्तिः भिष्यात्वे सासादने असंयतप्रमत्ते । 🕢 योगिगुणे द्विकचतुःचतुरेकविंशतिः नवच्छित्तिः क्रमशः॥ लद्विअपुण्णमणुस्से वामगुणद्वाणभावमन्झिम्हि । थीपुंसिदरगदीतियसहतियलेस्सा ण वेभंगी।। ६३।। स्टब्स्पूर्णमनुष्ये वा**मगुण**स्थानभावमध्ये । स्त्रीपुंसितरगतित्रिकशुभित्रकलेश्या न विभंगं ॥ मणुसुच्च दव्वभावित्थी पुंसंढखाइया भावा । उवसमसरागचरणं मणपज्जवणाणमवि णत्थि ॥ ६४ ॥ मनुष्यवद्द्रव्यभावस्त्रीषु पुंपण्डक्षायिका भावाः । 'उपशमसरागचरणं मन:पर्ययज्ञानमपि नास्ति ॥ तासिमपज्जत्तीणं वेभंगं णित्थ मिच्छगुणठाणे। सासादणगुणठाणे पवदृणं होदि नियमेण ॥ ६५॥ तासामपर्याप्तीनां विभंगं नास्ति मिध्यार्वगुणस्थाने । सासादनगुणस्थाने प्रवर्तनं भवति नियमेन ॥ उवसमखाइयसम्मं तियपरिणामा खओवसमिएसु । मणपज्जवदेसजमं सरागचरिया ण सेस हवे ॥ ६६ ॥ उपशमक्षायिकसम्यऋवं त्रिकपरिणानाः क्षायोपशमिकेषु । मनःपर्वयदेशयमं सरागचारित्रं न शेपा भवन्ति ॥

ओदइए थी संढं अण्णगदीतिदयमसुहतियलेस्सं। अविणय सेसा हुंति हु भोगजमणुवेसु पुण्णेसु ॥ ६७॥ औद्यिके स्त्री षंढं अन्यगतित्रितयमशुभित्रकलेश्याः। अपनीय रोषा भवन्ति हि भोग्जमनुष्येषु पूर्णेषु ॥ तिणाव्वत्तिअपुण्णे असुहतिलेस्सेव उवसमं सम्मं। वेभंगं ण हि अयदे जहण्णकावोदलेस्सा हु ॥ ६८॥ तिन्नर्वृत्यपूर्णे अञ्चभिन्नेल्स्या एव, उपरामं सम्यक्त्वं । विभंगं न हि अयते जघन्यकापोतलेश्या हि ॥ एवं भोगत्थीणं खाइयसम्मं च पुरिसवेदं च। ण हि थीवेदं विज्जिदि सेसं जाणाहि पुन्वं व ॥ ६९ ॥ एवं भोगस्त्रीणां क्षायिकसम्यक्तवं च पुरुषवेदं च। न हि, स्त्रीवेदो विद्यते रोपं जानीहि पूर्वमिव ॥ तदपज्जत्तीसु हवे असुहतिलेस्सा हु मिच्छदुगठाणं। वेभंगं च ण विज्जदि मणुवगदिणिरूविदा एवं ॥ ७० ॥ तदपर्याप्तिकासु भवेदशुभित्रलेख्या हि मिध्यत्वद्विकस्थानं । विभंगं च न विद्यते मनुष्यगतिर्निरूपिता एवं ॥ देवाणं देवगदी सेसं पज्जत्तभोगमणुसं वा। भवणतिगाणं किपन्थीणं ण हि खाइयं सममं ॥ ७१ ॥ देवानां देवगतिः शेषाः पर्याप्तभोगमनुष्यवत्। भवनित्रकाणां कल्पस्त्रीणां न हि क्षायिकं सम्यक्त्वं ॥ भवणतिसोहम्मदुगे तेउजहण्णं तु मज्झिमं तेऊ। साणक्कुमारजुगले तेऊवर पम्मअवरं खु ॥ ७२ ॥

भवनत्रिक्तों धर्मद्विके तेजोजघन्यं तु मध्यमं तेजः । सनत्कुमारयुगछे तेजीवरं पद्मावरं खछ ॥ यसाछके पम्मा सदरदुगे पम्मसुकलेस्सां हु। आणद्तेरे सुका सुक्कुकसा अणुदिसादीसु ॥ ७३ ॥ त्रहापट्के पद्मा सतारहिके पद्मशुक्रलेश्ये हि । आनतत्रयोदरासु गुहा गुहोत्हृष्टा अनुदिशादिपु ॥ पुंवेदो देवाणं देवीणं होदि थीवेदं। भुवणतिगाण अपुण्णे असुहतिलेस्सेव णियमेण ॥ ७४ ॥ पुंत्रेदो देवानां देवीनां भवति स्त्रीवेद: । मुवनित्रकानां अपूर्णे अञुभित्रेहेश्या एव नियमेन ॥ किपत्थीणमपुण्णे तेऊलेस्साएँ मन्झिमो होदि । उभयत्थ ण वेभंगो मिच्छो सासणगुणो होदि ॥ ७५॥ कल्पस्त्रीणामपूर्णे तेजोलेस्यायाः मध्यमो भवति । उभयत्र न विभंगं मिथ्यात्वं सासादनगुणो भवति ॥ सोहम्मादिसु उवरिमगेविज्ञंतेसु जाव देवाणं। णिव्वत्तिअपुण्णाणं ण विभंग पढमविदियतुरियठाणा॥७६॥ सौधर्मादियु उपरिमग्रेवेयकान्तेषु यावदेवानां । निर्वृत्यपूर्णानां न विभंगं प्रथमद्वितीयतुर्यस्थानानि॥ अणुदिसु अणुत्तरेसु हि जादा देवा हवंति सिंह्ही। तम्हा मिच्छमभव्वं अण्णाणतिगं च ण हि तेसिं ॥ ७७॥ अनुदिशेषु अनुत्तरेषु जाता देवा भवन्ति सद्दृष्टयः। तस्मानिम्प्यात्वमभन्यत्वं अज्ञानत्रिकं च न हि तेपां ॥

१ अस्य यकारवद् न्हस्वीचारः ।

इति गतिमार्गणा । एयक्खविगतिगक्खे तिरियगदी संढकिण्हतियलेस्सा । मिच्छकसायासंजममणाणमसिद्धमिदि एदे ॥ ७८ ॥ एकाक्षद्वित्रयक्षे तिर्यगातिः षंढकुष्णत्रिकलेश्याः। मिथ्यात्वकषायासंयमं अज्ञानमसिद्धमित्येते ॥ दाणादिकुमदिकुसुदं अचक्खुदंसणमभव्वभव्वत्तं । जीवत्तं चेदेसिं चदुरक्खे चक्खुसंजुत्तं ॥ ७९ ॥ दानादिकुमतिकुश्रुतं अचक्षुर्दर्शनमभन्यत्वभन्यत्वे । जीवत्वं चैतेषां चतुरक्षे चक्षुःसंयुक्तम्॥ पंचेंदिएसु तसकाइएसु दु सन्वे हवंति भावा हु । एयं वा पणकाए ओराले णिरयदेवगदीहीणा ॥ ८० ॥ पंचेन्द्रियेषु त्रसकायिकेषु तु सर्वे भवन्ति भावा हि । एकं वा पंचकाये औदारिके नरकदेवगतिहीनाः॥ ओरालं वा मिस्से ण हि वेभंगो सरागदेसजमं। मणपज्जवसमभावा साणे थीसंढवेदछिदी ॥ ८१ ॥ औदारिकवत् मिश्रे न हि विमंगं सरागदेशयमं । मंन:पर्ययशमभावाः साने स्त्रीषंढवेदच्छित्तिः॥ मिच्छाइहिहाणे सासणठाणे असंजदहाणे। दुग चदु पणवीसं पुण सजोगठाणंम्मिं णवयछिदी ॥८२॥

मिध्यादृष्टिस्थाने सासादनस्थाने असंयतस्थाने ।
द्वी चत्वारः पंचिवशितः पुनः सयोगस्थाने नवकिच्छित्तिः ॥
वेगुच्वे णो संति हु मणपज्जुवसमसरागदेसजमं ।
खाइयसम्मत्तृणा खाइयभावा य तिरियमणुयगदी ॥ ८३॥

१ एकेन्द्रियवत्।

ं वेगुर्वे नो सन्ति हि मनःपर्ययशमसरागदेशयमाः । क्षायिकसम्यक्त्वोनाः क्षायिकभावाश्च तिर्यग्मनुजगती ॥ वेगुच्वं वा मिस्से ण विभंगो किण्हदुगछिदी साणे। संढं णिरियगिदं पुण तम्हा अवणीय संजदे खयऊ ॥ ८४॥ विगूर्ववत् मिश्रे न विभंगं कृष्णद्विकाच्छित्तिः साने । पंढं नरकगति पुनः तस्माद्पनीय असंयते क्षिपतु ॥ आहारदुगे होति हु मणुयगदी तह कसायसुहतिलेस्सा । पुंवेदमसिद्धत्तं अण्णाणं तिण्णि सण्णाणं ॥ ८५ ॥ आहारद्विके भवन्ति हि मनुष्यगतिः तथा कपायशुभत्रिलेखाः। पुंचेदो सिद्धत्वं अज्ञानं त्रीणि सम्यग्ज्ञानानि ॥ दाणादियं च दंसणतिदयं वेदगसरागचारित्तं । खाइयसम्मत्तमभन्व ण परिणामाय भावा हु ॥ ८६ ॥ दानादिकं च दर्शनात्रिकं वेदकसरागचारित्रम्। क्षायिकसम्यक्त्वमभन्यत्वं न पारिणामिके भावा हि ॥ कम्मइये णो संति हु मणपज्जसरागदेसचारित्तं। वेभंगुवसमचरणं साणे थीवेदवोच्छेदो ॥ ८७ ॥ कार्भणें नो सन्ति हि मनःपर्ययसरागदेशचारित्राणि । विभंगोपरामचरणे साने स्त्रीवेदन्युच्छेद:॥ विदियगुणे णिरयगदी णत्थि दु सा अत्थि अविरदे ठाणे। दुतिउणतीसं णवयं मिच्छादिसु चउसु वोच्छेदो ॥ ८८ ॥ द्वितीयगुणे नरकगतिः नास्ति तु सा अस्ति अविरते स्थाने । हित्र्येकालित्रंशत् नवकं मिध्यादिषु चतुर्षु व्युछेदः ॥

मिष्समच उमणवयणे खाइयदुग हीण खाइया ण हवे। पुण सेसे मणवयणे सच्चे भावा हवंति फुडं ॥ ८९॥ मध्यमच तुर्मनोवचने क्षायिक दिकहीन क्षायिका न भवन्ति। पुनः शेषे मनोवचने सर्वे भावा भवन्ति स्फुटं॥

पुनेदे संहित्थीणिरयगदीहीणसेसओद्इया । मिस्सा भावा तियपरिणामा खाइयसम्मत्तउवसमं सम्मं ।९०। पुनेदे पंढस्त्रीनरकगतिहीनशेपौद्यिकाः । मिश्रा भावाः—

े त्रिकपारिणामिकाः क्षायिकसम्यक्त्वमुपशमं सम्यक्त्वं ॥

इन्थीवेदे वि तहा मणपज्जवपुरिसहीणइत्थिजुदं । संढे वि तहा ईत्थीदेवगदीहीणणिरयसंढजुदं ॥ ९१॥

स्त्रीवेदेऽपि तथा मनःपर्ययपुरुषहीनस्त्रीयुक्तं। षंढेऽपि तथा स्त्रीदेवगतिहीननरक्षषंढयुक्ताः॥

कोहचउकाणेके पगडी इदरा य उवसमं चरणं। खाइयसम्मत्तूणा खाइयभावा य णो संति॥ ९२॥

क्रोधचतुष्काणां एका प्रकृतिः, इतराश्च उपरामं चरणं।

क्षायिकसम्यक्त्वोनाः क्षायिकभावाश्च नो सन्ति ॥

एवं माणादितिए सुहुमसरागुत्ति होदि लोहो हु । अण्णाणतिए मिच्छा-इहिस्स य होति भावा हु ॥ ९३॥

एवं मानादित्रिके सूक्ष्मसराग इति भवति लोभो हि। अर्ज्ञानत्रिके मिथ्यादृष्टेः च भवन्ति भावा हि॥

केवलणाणं दंसण खाइणदाणादिपंचकं च पुणो । कुमइति मिच्छमभव्वं सण्णाणतिगम्मि णो संति ॥ ९४ ॥

केवलज्ञानं दर्शनं क्षायिकदानादिपंचकं च पुनः। कुमतित्रिकं मिध्यात्वममन्यत्वं संज्ञानत्रिके नो सन्ति ॥ मणपज्जे मणुवगदी प्रवेदसुहतिलेस्सकोहादी । अण्णाणमसिद्धत्तं नाणति दंसणति च दाणादी ॥ ९५ ॥ मनःपर्यये मनुष्यगातिः पुंवेदशुभित्रछेश्याक्रोधादयः। अज्ञानमसिद्धत्वं ज्ञानत्रिकं दर्शनित्रकं च दानादयः ॥ वेदगखाइयसम्मं उवसमखाइयसरागचारित्तं । जीवनं भव्यनं इदि एदे संति भावा हु ॥ ९६ ॥ वेदकक्षायिकसम्यक्तंं उपशमक्षायिकसरागचारित्रं। जीवत्वं भव्यत्विमत्येते सन्ति भावा हि॥ केवलणाणे खाइयभावा मणुवगदी सुकलेस्साइ। जीवत्तं भव्वत्तमसिद्धत्तं चेदि चउदसा भौवा ॥ ९७॥ केवलज्ञाने क्षायिकभावा मनुष्यगतिः शुक्रलेश्या। जीवत्वं भव्यत्वमिसद्धत्वं चेति चतुर्दश भावाः ॥ ओदइया भावा पुण णाणित दंसणितयं च दाणादी। सम्मत्तति अण्णाणति परिणामति य असंजमे भावा ॥९८॥ औद्यिका भावाः पुनः ज्ञानत्रिकं दर्शनत्रिकं च दानाद्यः । सम्यक्त्वत्रिकं अज्ञानित्रकं पारिणामिकत्रिकं च असंयमे भावाः॥ देसजमे सुहलेस्सतिवेदतिणरतिरियगदिकसाया हु । अण्णाणमसिद्धत्तं णाणतिदंसणतिदेसदाणादी ॥ ९९ ॥ देशयमे शुभल्देयात्रिवेदत्रिनरकातिर्यगतिकषाया हि । अज्ञानमसिद्धत्वं ज्ञानत्रिकदर्शनत्रिकदेशदानादयः ॥

१ 'भावा हु 'पाठः पुस्तके । वारद्वयं लिखितेयं गाथा पुस्तके तत्र एक-स्मिन् स्थाने हुर्नास्ति ।

जीवत्तं भव्वत्तं सम्मत्ततियं सामाइयदुगे एवं । ितिरियगदिदेसहीणा मणपज्जवसरागजमसहियं ॥१००॥ जीवत्वं भव्यत्वं सम्यक्त्वत्रिकं सामायिकद्विके एवं । तिर्यगतिदेशहीना मनःपर्ययसरागयमसहिताः॥ एवं परिहारे मण-पज्जवशीसंदहीणया एवं। सुहमे मणजुद हीणा वेदतिकोहतिदयतेयदुगा ॥ १०१ ॥ एवं परिहारे मनःपर्ययस्त्रीषंढहीनका एवं। सूक्ष्मे मनोयुक्ता हीना वेदत्रिकक्रोधत्रितयतेजोद्दिकाः॥ जहखाइए वि एदे सरागजमलोहहीणभावा हु। उवसमचरणं खाइयभावा य हवंति णियमेण ॥ १०२ ॥ यथाख्यातेऽपि एते सरागयमलोभहीनभावा हि। उपरामचरणं क्षायिकभावाश्व भवन्ति नियमेन ॥ चक्खुजुगे आलोए खाइयसम्मत्तचरणहीणा दु । सेसा खाइयभावा णो संति हु ओहिदंसणे एवं ॥ १०३॥ चक्षुर्युगे आलोके क्षायिकसम्यक्वहीनास्तु । शेपाः क्षायिकभावा नो सन्ति हि अवधिदर्शने एवं ॥ तेसिं मिच्छमभव्वं अण्णाणतियं च णत्थि णियमेण । केवलदंसण भावा केवलणाणेव णायच्या ॥ १०४ ॥ तेषां मिध्यात्वं अभव्यत्वं अज्ञानत्रिकं च नास्ति नियमेन । केवलदर्शने भावा केवलंज्ञानवत् ज्ञातव्याः ॥ किण्हतिये सुहलेस्सति मणपञ्जुवसमसरागदेसजमं । खाइयसम्मत्तूणा खाइयभावा य णो संति ॥ १०५ ॥ कुष्णात्रिके शुभलेश्यात्रिकमनःपर्ययशमसरागदेशयमाः। क्षायिकसम्यक्त्वोनाः क्षायिकभावाश्च नो सन्ति ॥

ण हि णिरयगदी किण्हति सुकं उवसमचरित्त तेउदुगे। खाइयदंसणणाणं चरित्ताणि हु खइयदाणादी ॥ १०६॥ न हि नरगति: कृष्णत्रिकं शुक्तं उपशमचारित्रं तेजोद्दिके। क्षायिकदर्शनज्ञानं चारित्रं हि क्षायिकदानादयः ॥ णो संति सुक्रहेस्से णिरयगदी इयरपंचहेस्सा हु । भव्वे सब्वे भावा मिंच्छद्दाणिम्ह अभव्वस्स ॥ १०७ ॥ नो सन्ति शुक्रलेश्यायां नरकगतिः इतरपंचलेश्या हि । भव्ये सर्वे भावा मिध्यदृष्टिस्थाने अभव्यस्य ॥ मिच्छरुचिम्हि य जी(भा)वा चडतीसा सासणम्हि बत्तीसा। मिस्सिन्हि दु तित्तीसा भावा पुन्वत्तपरिणामा ॥ १०८ ॥ मिध्यारुचौ च भावा चतुर्खिशत् सासने द्वात्रिशत् । मिश्रे तु त्रयाञ्चिशत् भावाः पूर्वोक्तपरिणामाः ॥ मिच्छमभव्वं वेदगमण्णाणतियं च खाइया भावा । ण हि उवसमसम्मते सेसा भावा हवंति तहिं॥ १०९॥ मिथ्यात्वमभव्यं वेदकमज्ञानात्रिकं च क्षायिका भावाः। न हि उपशमसम्यक्ते शेपा भावा भवन्ति तत्र॥ उवसमभावृणेदे वेदगभावा हवंति एदेसिं। अवणिय वेदगमुवसमजमखाइयभावसंजुत्ता ॥ ११० ॥ उपशमभावोना एते वेदकभावा भवन्ति एतेषां। अपनीय वेदकं उपरामयमक्षायिकभावसंयुक्ताः॥ खाइयसम्मत्तेदे भावा ससहिमम ? केवलं णाणं । दंसण खांड्यदाणादिया ण हवंति णियमेण ॥ १११ ॥ क्षायिकसम्यक्त्वे एते भावाः संज्ञिनि केवळं ज्ञानं । दर्शनं क्षायिकदानादिका न भवन्ति नियमेन॥

तिरियगदि लिंगमसुहतिलेस्सकसायासंजममसिद्धं। अण्णाणं मिच्छत्तं कुमइदुगं चक्खुदुगं च दाणादी ॥११२॥ तिर्यगातिः छिङ्गं अञुभित्रकछेश्याकषायासंयमा असिद्धत्वम्। अज्ञानं मिध्यात्वं कुमितिद्विकं चक्षुर्द्विकं च दानादय: ॥ तियपरिणामा एदे असिणजीवस्स संति भावा हु। आहारेऽखिलभावा मणपज्जवसमसरागदेसजमं ॥ ११३॥ त्रिकपारिणामिका एते असंज्ञिजीवस्य सन्ति भावा हि । आहारेऽखिलभावा मनःपर्ययशमसरागदेशयमं ॥ वेभंगमणाहारे णो संति हु सेसभावगणणा य। विच्छित्ति गुणहाणा कम्मणकायम्हि वणीद्वा ॥११४॥ विभंगमनाहारे नो संति हि शेषभावगणना च। विच्छित्तिः गुणस्थानानि कार्मणकाये वर्णितव्यानि ॥ अरहंतसिद्धसाहृतिदयं जिणधम्मवयणपिडमाओ । जिणणिलया इदि एदे णव देवा दिंतु मे बोहिं॥ ११५॥ अर्हित्सद्धसाधुत्रितयं जिनवर्मवचनप्रतिमाः। जिननिलया इत्येते नव देवा ददतु मे बोधिं॥ इदि गुणमग्गणठाणे भावा कहिया पत्रोहसुयसुणिणा। सोहंतु ते मुणिंदा सुयपरिपुण्णा दु गुणपुण्णा ॥ ११६॥ इति गुणमार्गणास्थाने भावा कथिता प्रबोधश्रुतमुनिना। शोधयन्तु तान् मुनीन्द्राः श्रुतपरिपूर्णास्तु गुणपूर्णाः ॥

इति मुनि-श्रीश्रुतमुनि-कृता भावत्रिभंगी\*
समाप्ता ।

<sup>\*&#</sup>x27;भावसंग्रहः समाप्तः' इति पुस्तकान्ते पाठः । प्रारंभे उल्लिखितनामानुसारेण परिवर्तितः ।

# अथ संहष्टि

# गुणस्थान रचना।

|                       | उणस्थानः      | चिना।       |                                            |                    |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------|
| हैं। सा. मि. अ. दे.   |               |             | r<br>. *                                   |                    |
| \$ \$ 0 E 2           | O B O O       | थ. सू. डिप. | 13/14/ (4 / 129-2)                         |                    |
| 1 १ व १ १ १ १ १ १ १ १ | विश्व २८ द    | रपर्य २१    | 98 9                                       | ι <sup>ς</sup><br> |
| ामान्य नरक-रचना       | 18.3/8        | ८३१ ३२      | ₹0 9 8 9 ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ | •                  |
| - 33                  | नारकापर्याप्त | ELIT-       |                                            | , y<br>,<br>1      |

| - १५ गर गर गर गर गर गर | १२/२३     | ८ / ८/२।  | पीरशे वर        | 18 9             |
|------------------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
| सिक्ष                  | 11.17 40  | २५ २८     | ३१ ३३           | 3038             |
| , प्राचना              | नारकाप    | 2         |                 | <u>। ३३/३९/ू</u> |
| . 33                   | 30.       | याप्त     | घम्मा           |                  |
| म.  सा. मि. अ.         | 41        |           | ₹9              | अपयो             |
| रिही है । प            | मि, ।अ.   | मि. सि    | The Land        | 38               |
| 25 45 45               | 345       | ₹/ =      | गणन् भ          | मि.। भ           |
|                        | 8 8       | 58 55     | 23 25           | 8 8              |
|                        |           | 6 3       | 6 4             | २३ २५            |
| ं वंशा                 | 2         |           |                 | E 8              |
| 30                     | मेवा      | , da      | 200             |                  |
| मि. सा. मि. भी         | \$1       | ,         | 4.00            | ग्र              |
| D D A                  | सा.मि. अ  | 7 3       | " - 1 <b>40</b> |                  |
| 1282323 3              | 1 1 11/51 |           | शा मि           |                  |
| हिंद ७ । अस्ति स्था    | 28 20 2   |           | 31 m            |                  |
|                        | 2 8       | 1 2 2 2 X | 81233           | The second       |
| %, <b>(≥</b> 7)        | . In 1    | الم ومريد | THE STATE OF    | . *              |
|                        |           | 3360      |                 |                  |

| अरिष्टा                                             | मघवी-माघवी                                          | षण्णारकापर्याप्त                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>३</b> १                                          | ¥,0                                                 |                                                  |
| मि. सा. मि. अ.<br>२ ३ ० ४<br>२५ २३ २४ २६<br>६ ८ ७ ५ | मि. सा. मि. अ.<br>२ ३ ० ३<br>२४ २२ २३ २५<br>६ ८ ७ ५ | मि.<br>२३<br>०                                   |
| कर्मभूमिजतियम्                                      | तद्रपयोप्ता                                         | भोगभूमिजतिर्थग                                   |
| <b>3</b> &                                          | 30                                                  | <i>3</i> 2                                       |
| मि. सा. मि. अ. दे.<br>२ ३ ० ४ २<br>३ २ ० ३ २ २ ९    | मि. सा.<br>२ २<br>३०२८<br>० २                       | मि. सा. मि. अ.<br>२ ३ ० २<br>२६२४२५२८<br>७ ९ ८ ५ |
| तद्पर्याप्त ल. अ.                                   | भोगभूमिजतिरश्च                                      | े तद्पयीप्त                                      |
| मि. सा. अ.<br>सि. सा. अ.<br>२ ४ ३ २ ५<br>६ ८ ६      | सि. सा. सि. अ.<br>२ ३ ० २<br>२६ २४ २५ २७<br>६ ८ ७ ५ | सि. सा<br>२<br>२५२३<br>०                         |

### मनुष्य-रचना

40

| मि.           | मा. | मि. | अ.  | दें. | Я.   | अ           | अ. | अ. | थ. | सू. | ਚ.  | क्षी.      | सं. | अ.  |
|---------------|-----|-----|-----|------|------|-------------|----|----|----|-----|-----|------------|-----|-----|
| २             | 3   | 0   | ષ્ઠ | 1    | 0    | 3           | 0  | 3  | 3  | २   | ર   | 13         | 3   | 4   |
| ₹ 3           | २९  | 30  | 33  | 30   | ₹ \$ | 3, 9        | २८ | २८ | રપ | २२  | २ 🤋 | <b>၃</b> ၀ | 38  | 93  |
| २<br>३<br>१ ९ | २१  | २०  | 90  | २०   | 99   | <b>9</b> 0, | २२ | २२ | રપ | २८  | २९  | <b>३</b> ० | ३६  | ₹ છ |

| निष्टित्तमनुप्य                                             | मनुष्य                                    | ন্থ্য                      | म. अपर्या                            | प्तः अ.म.                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| ષ્ટપ                                                        | 3,6                                       | i                          | २८                                   | २५                           |
| मि. ता. अ. प्र. त.<br>२ ४ ४२१ ९<br>३०२८३०२७१४<br>१५१७१५१८३१ | सि. सा. मि.<br>२ ३ ०<br>२९ २७ २८<br>७ ९ ८ | अ. दे.<br>४ १<br>३०२७<br>६ | मि. सा.<br>२ २<br>२८ २६<br>० २       | सं ० % ०                     |
| भोगभूमिमनुष्य                                               | तद्पर्याप्त                               | भोगभ                       | र्मिज-स्त्री                         | त. प.                        |
| ३३                                                          | 3.8                                       |                            | ३२                                   | २५                           |
| मि. सा. सि. अ.<br>२३०१<br>२६२४२५२८<br>७९८५                  | मि. सा. अ.<br>३ ४ २<br>२५२३ २५<br>६ ८ ६   | २<br>२६ २                  | ा. मि. अ.<br>३ ० १<br>४२५२७<br>८ ७ ५ | मि. सा.<br>२ २<br>२५ २३<br>० |

| सामान्यदेव                                          | भवनित्रकत                                | पस्त्री भ स्त्री                                    | थ. क.स्त्री अ                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| , <b>3</b> 5                                        | ३०                                       | \$14                                                | २३                                       |
| मि. सा. मि. अ.<br>२३०२<br>२६२४२५२८<br>७९८५          | २४ २२ २                                  | 0 7 7 7                                             | २ २                                      |
| सौधमैर्शानदेव                                       | तद्पर्याप्त                              | सानत्कुमारमाहेन                                     | द्र तदपर्याप्त                           |
| . ३१                                                | ३०                                       | <b>३</b> २                                          | ३१                                       |
| मि. सा. मि. अ.<br>२ ३ ० २<br>२४ २२ २३ २६<br>७ ९ ८ ५ | मि. सा. अ.<br>२ २ २<br>२३ २६<br>७ ९ ४    | मि. सा. मि. अ.<br>२ ३ ० २<br>२५ २३ २४ २७<br>७ ९ ८ ५ | मि. सा. अ.<br>२ २ २<br>२४ २२ २७<br>७ ९ ४ |
| ब्रह्मादिषद् -                                      | तद्पर्याप्त                              | श्तारसहस्रा                                         | तद्पर्याप्त                              |
| <b>ર ૧</b>                                          | ३०                                       | <b>३२</b>                                           | २९                                       |
| मि. सा. मि. अ.<br>२ ३ ० २<br>२४ २२ २३ २६<br>७ ९ ८ ५ | मि. सा. अ.<br>२ २ २<br>२३ २१ २६<br>७ ९ ४ | मि. सा. मि. अ.<br>२ ३ ० २<br>२५२३ २४२७<br>७ ९ ८ ५   | मि. सा. अ.<br>२ २ २<br>२२२७२४<br>७ ९ ४   |

आनतादिरचना १३, तदएर्याप्त अनु. १४, एकद्वित्रीन्द्रिय, च.

मि. सा. मि. अ. २३०२ २४२२३६

30

अ. ० २६

२६

मि. सा. २० २४२२ ०२

३४

मि. सा. २० २५२३ ०२

२५

पंचेन्द्रियेषु त्रसकायेषु च

पृ. अ. व.

પરૂ

३४

| मि.<br>— | दा.                  | मि.           | अ.         | दे.             | я.             | ३⊺.                     | अ.            | अ.                    | अ.              | सू             | ਰ.               | क्षी.             | स.     | अ.            |
|----------|----------------------|---------------|------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|--------|---------------|
| २<br>३०, | \$ \$<br>\$ \$<br>\$ | 0<br>3%<br>20 | स्ट<br>इस् | २<br>३ ३<br>२ २ | ०<br>३ १<br>२२ | 3, 3,<br>3, 3,<br>2, 2, | ०<br>२८<br>२५ | ર<br><b>૨</b> ૯<br>૨૯ | સ<br>૨ હ<br>૨ હ | २<br>२२<br>३,9 | २<br>२<br>३<br>३ | * 2<br>2 0<br>3 3 | 35 Sc. | ८<br>१३<br>४० |

ते. वा.

ओदारिककाययोगेषु

२४

49

| Į. | ٠.     |
|----|--------|
| -  | 2      |
| २  | s<br>s |

| मे   | सा. | सि.          | ा.           | दे.           | স.  | अ.              | अ.            | अ.            | अ.        | स्.           | ੌਰ.      | क्षी.          | स.                |
|------|-----|--------------|--------------|---------------|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------|----------------|-------------------|
| 3 40 | 30  | क<br>इ<br>२० | \$ 8<br>\$ 8 | २<br>३१<br>२० | 3 9 | 3<br>3 9<br>2 0 | ०<br>२८<br>२३ | ३<br>२८<br>२३ | ર<br>રુષ્ | २<br>२२<br>२९ | 12 00 00 | 93<br>20<br>39 | ३ ७<br>३ ४<br>३ ४ |

| औदारिक-मिश्र                                     | वैक्रियिक-योग                                    | तद्पर्याप्त अ                         | ा० योग ।        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 813                                              | ₹ %                                              | ३८                                    | <i>२७</i>       |
| सि. सा. अ. स.<br>२ ४२५ ९<br>३१२९३११४<br>१४१६१४३१ | मि. सा. मि. अ.<br>२ ३ ० ६<br>३२३०३१३४<br>७ ९ ८ ५ | मि. सा. अ.<br>२ ४ ०<br>३१२७३२<br>७११६ | प्र.<br>इ<br>२७ |

कामणयोग.

सत्यानुभय-मनोवचन ।

28

49

| н.    | •  | }   | 1   | 1 |    |   |     |    |    |    |     |     |    |    |    |     |    |    | स.               |
|-------|----|-----|-----|---|----|---|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|------------------|
| भ भ भ | ३  | २९  | Q   |   |    | 5 | ষ্  | ٥  | ६  | 1  | 0   | 3   | 0  | ર  | ર  | २   | २  | 33 | ३ <i>९</i><br>१४ |
| ३३    | ३० | 3 4 | 3.8 |   | 38 | 3 | ३ २ | ३३ | ३६ | 33 | 3 3 | ३ ३ | २८ | २८ | २५ | २२  | 53 | २० | 38               |
| 30    | 96 | 33  | 3 8 | - | 30 |   | २१  | २० | 90 | २२ | २२  | २२  | २५ | २५ | २८ | 3 8 | ३२ | ३३ | ३९               |

### असत्योभयमनोवचन ।

४६

|   | मि. | सा. | सि. | अ. | दे.  | я.  | अ. | अ. | अ. | अ    | सू. | ਤ. | क्षी.          |
|---|-----|-----|-----|----|------|-----|----|----|----|------|-----|----|----------------|
|   | ર   | 3   | 0   | ε  | २    | 0   | ३  | 0  | ર  | m    | 3   | २  | 33             |
| - | ३४  | ३२  | ३३  | ३६ | 33   | ₹ 9 | ३१ | २८ | २८ | 50   | २२  | २१ | २०             |
|   | 97  | 38  | 93  | 70 | ي لع | 94  | 94 | 96 | 36 | ई दे | 38  | २५ | 93<br>20<br>28 |

# षुंवेदरचना।

84

| 种.       |    |      |    |    |    |     |    |    |    |
|----------|----|------|----|----|----|-----|----|----|----|
| 2 o<br>3 | 3, | 0    | ų, | २  | 0  | 3,  | Ö  | 3  | 2  |
| 9        | २९ | રૂ ૦ | ३३ | २९ | २९ | ર્વ | રફ | २६ | २५ |
| 90       | 35 | २ १  | 6  | 35 | १२ | 35  | 90 | 94 | 38 |

# स्त्रीवेदरचना।

80

| मि. |   | सा  | <b>H</b> . | अ.         | हे. | Я. | अ. | अ.  | अ.  | अ.         |
|-----|---|-----|------------|------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| -   | 1 | 70  | 0          | وي         | २   | 9  | 3  | 0   | 3   | 3          |
| 3.5 |   | २९  | 3 0        | इ३         | २९  | २८ | २८ | ર્ષ | રૂપ | २४         |
| 9   |   | 3 3 | 30         | ય<br>રૂં છ | 33  | 35 | 35 | 94  | ي و | <b>9</b> Ę |

# नपुंसकवेदरचना ।

S o

| <br>मे. | सा. | मि. | अ. | ₹. | प्र.          | अ. | अ. | अ.   | अ. |   |
|---------|-----|-----|----|----|---------------|----|----|------|----|---|
| ₹       | 3   | 0   | 4  | २  | 0             | 3  | 0  | 91   | 3  | l |
| રૂ ૧    | २९  | 3,0 | ३३ | २९ | २८            | २८ | રપ | રૂષ  | 58 |   |
| ९       | 88  | 30  | છ  | 79 | ०<br>२८<br>१२ | 35 | 94 | 9 13 | 38 |   |

### क्रोधमानमायारचना ।

80

| मि.           |    | ,  | ł  | 1 1 |    | 1  |    | •   |    |
|---------------|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|
| २<br>३ १<br>९ | 3  | 0  | દ્ | २   | 0  | 3  | 0  | ગ્  | 9  |
| 33            | २९ | ३० | ३३ | २८  | २८ | २८ | 50 | २५  | 22 |
| ९             | 33 | 30 | 9  | 39  | 35 | 35 | 30 | 300 | 98 |

#### लोभरचना ।

83

| 4 |      | 1   | 1  |    |    |    | अ.            |    |     | ļ  | 1 1 |
|---|------|-----|----|----|----|----|---------------|----|-----|----|-----|
|   | 2    | ३   | 0  | ξ  | ঽ  | 0  | ३<br>२८<br>१३ | 0  | 3   | 0  | ર   |
|   | રૂ ૧ | २९  | 30 | ३३ | २८ | २८ | २८            | २५ | २५  | २२ | २२  |
|   | 90   | 9 2 | 33 | 6  | 93 | 93 | 93            | 98 | 1 ६ | 38 | 33  |

अज्ञानत्रय

सम्यग्ज्ञानत्रय

83

38

| 衻. | सा. |
|----|-----|
| 2  | ३   |
| ३४ | ३२  |
| ٥  | 3   |

मनःपर्यय

केवल 38

अ. स.

असंयम 83

क्षी

३०' '

मि. सा. मि. अ.

देश **3** 3

|          | दे.  |  |
|----------|------|--|
| _        | \$9' |  |
| <u>_</u> |      |  |

|   | प्र |    | 1   |     |    | !  |    | क्षी. |
|---|-----|----|-----|-----|----|----|----|-------|
|   | 0   | 3  | 0   | 9   | 3  | २  | 9  | 93    |
|   | 26  | 26 | રૂષ | २५  | २४ | 53 | २० | 20    |
| - | २   | 2  | પ્ય | ષ્ય | ६  | ९  | 90 | 10    |

| सामायिक छे०                                                       | परिहार    | स्हम०               | यथाख्यात                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| ३ ५                                                               | 76        | ,<br>\$\$           | २९                                                       |
| प्र. अ. अ. अ. अ.       ० ३ ० ३ ३       ३१३१२८२८२५       ० ० ३ ३ ६ | प्र . अ . | सू.<br>°<br>२२<br>° | उ. थ्री. स. अ.       २१३ १८       २१२०१४१३       ८ ९१५१६ |

# चक्षुरचक्षुदर्शन

, इंद

| सि. सा.                                 | मि.        | अ.        | ₹.                     | ਸ਼.           | भ.             | अ.            | . अ     | अ.       | सू.   | ਰ.                                    | क्षी.          |
|-----------------------------------------|------------|-----------|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------|----------|-------|---------------------------------------|----------------|
| 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | व स<br>१ स | क्<br>इस् | २<br>३ १<br><b>१</b> ५ | ०<br>३१<br>१५ | 3, 3,<br>0, 3, | 0<br>26<br>96 | . A & & | 44 3. O. | 4 4 8 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 93<br>20<br>26 |

|                          | अवधिदर्शन                                                                | केवलदर्श |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4                        | 88                                                                       | 38       |
| अ. दे. प्र.              | अ. अ. अ. स्. इ. क्षी.                                                    | स. अ.    |
| ह २ ०<br>२६३१३१<br>५१०१० | 3 0 3 3 7 7 93<br>3 9 7 4 7 4 7 7 7 9 7 9<br>3 0 9 3 9 3 9 6 9 9 7 0 7 9 | 3833     |

|         |                | कृष्णः  | ाय                   |                  | q                          | ोतपद्म                         |         |                      |        |
|---------|----------------|---------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|----------------------|--------|
|         |                | ३८      |                      |                  |                            | ३९                             |         |                      |        |
| •       | सि             | 5 8     | ा. अ.<br>० ५<br>९ ३२ | <b>२</b><br>२९ २ | ा. मि<br>३ ०<br>७२८<br>२११ | अ. दे.<br>२<br>२<br>३ १<br>३ ० | ३०३     | र.<br>स. ० ०         | ·uj    |
|         |                |         | <del>্</del>         | उ <b>क्ल</b>     | इया                        | `                              |         | ·'                   |        |
| ,       |                |         |                      | ४७               | •                          |                                |         |                      |        |
|         | मि. स          | ा. सि.  | अ. दे. प्र           | ा. ।             | अ. अ.                      | अ. सृ                          | . ड. ह  | ती. स.               |        |
|         | 2              | 3 0     | २ २                  | 0 9              | 0 3                        | 1 1                            | 3 1     | ३९                   |        |
|         |                | 1 1     | ६० २९ २              | 1 1              | 1 1                        | 1 1                            | 1 1     | 1 4                  |        |
|         | 14614          | श्रीरशः | 10/3८/3              |                  | 14 144                     | १ र । र                        | उ। ५ ५। | रज्इरा               | अभव्यः |
|         |                |         |                      | <b>ग्व्य</b>     |                            | v                              |         |                      | ३४     |
| 1       | 1 1            | ·i      | 1 1 (                | 43               | 1                          |                                |         |                      | 1      |
| मि. स   | ा.मि.          | अ. दे.  | प्र. अ.              | अ. अ.            | अ. सु                      | . उ. ह                         | ाी. स.  | अ.                   | मि.    |
| 2       | ३ ०            | ६ ३     | 10 3                 | ० ३              | 3                          | २ २ १                          | 3       | ૮                    | 0      |
| 1 ' 1 ' | २३३            |         | 3139                 |                  | २५२:                       |                                | '   '   | 93                   | 38     |
| 19015   | 120            | १७ २२   | २२ २२                | २५/२५            | २८ ३                       | १ ३२ ३                         | ३ ३९    | 80                   | 0      |
|         | मि.            | सा.     | मि-                  |                  |                            | उ                              | पश्म    | F                    |        |
|         | इ४             | ३२      | <b>३२</b>            | _                |                            |                                | ३८      |                      |        |
|         | मि.            | सा.     | सि.                  |                  | अ. दि.                     | प्र. अ                         | . अ.    | भ्र. सू.             |        |
|         | 0              | 0       | 0                    |                  | ६ २                        |                                | 0 5     | ३ ३<br>२४ २ <i>९</i> | 2      |
|         | <b>०</b><br>इ४ | ३२      | २ ४                  |                  | ४ २९                       |                                |         | 18 30                |        |

| चेद्रक<br>३७      |         |         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---------|---------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>ઇ</b> ,        | ₹.      | я.      | अ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ક્ષ               | Ŕ       | 0       | 3  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| સ્ <b>ય</b><br>સ્ | २५<br>८ | २९<br>८ | २९ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |         |         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### आयिक ४६

|     |    |    |    |    |    |    |     |    |    | स.               |    |
|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|------------------|----|
| Ę   | २  | o  | ź  | 6  | ą  | ર  | २   | 3  | 33 | 3                | 6  |
| 3.8 | २९ | २९ | २९ | २७ | २७ | २४ | 53  | २० | २० | 38               | 35 |
| 92  | 30 | 30 | 30 | 99 | 99 | २२ | ર્ષ | २६ | રફ | 3<br>3<br>3<br>3 | ३३ |

संक्षिरचना,

अंसंक्षिर,

४६

२७

| से.                        | सा- | मि. | अ.    | हे. | я.   | अ. | अ. | अ. | अ.  | सू. | ਤ. | क्षी. |
|----------------------------|-----|-----|-------|-----|------|----|----|----|-----|-----|----|-------|
| ર                          | m/  | 0   | ω,    | 2   | 0    | 33 | 0  | 3( | ર્  | २   | २  | 35    |
| 3,8                        | ३२  | ३३  | રૂ દ્ | 3 3 | રૂ ૧ | ३१ | २८ | २८ | રૂપ | २२  | २१ | २०    |
| 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 3.8 | 13  | 10    | 313 | 94   | 94 | 36 | 96 | २१  | २४  | २५ | २६    |

#### आहारकरचनाः

३३

| सि.     | सा. | मि. | अ. | दे.  | я. | अ.     | अ. | अ. | अ. | सू       | ਰ.  | क्षी. | ਚ. |
|---------|-----|-----|----|------|----|--------|----|----|----|----------|-----|-------|----|
| 2       | 3   | 0   | દ્ | ą    | 0  | 3      | 0  | ર્ | 3  | <b>२</b> | 2   | १३    | ,  |
| 38      | इ २ | ३३  | ३६ | ક્ ૧ | ३१ | ક્ વ્ર | २८ | २८ | २५ | २२       | २ १ | २०    | 38 |
| N 20 00 | 5 9 | २०  | 90 | २२   | २२ | २२     | २५ | २५ | २८ | ३१       | ३२  | ३३    | ३९ |

अनाहरक,

४६

| भि. | सा. | अ.  | ਚ. |
|-----|-----|-----|----|
| ş   | ą   | २९  | Q, |
| ३३  | 3 o | રૂપ | 38 |
| 94  | 36  | 93  | 38 |

इति संदृष्टि रचना समाप्ता ।

इति भाव-त्रिभङ्गी समाप्ता।

# श्री-श्रुतम्रनि-विरचिता आस्रव-त्रिभङ्गी ।

# संदृष्टि-सहिता।

पणिमय सुरेंदपूजियपयकमलं वड्टमाणममलगुणं। पचयसत्तावणां वोच्छे हं सुणह भवियजणा ॥ १॥ प्रणम्य सुरेन्द्रपूजितपदकमळं वर्धमानं अमळगुणं । प्रत्ययसप्तपंचारात् वक्ष्येऽहं शृणुत भव्यजनाः । ॥ मिच्छत्तं अविरमणं कसाय जोगा य आसवा होंति । पण बारस पणवीसा पण्णरसा होंति तब्भेया ॥ २ ॥ भिथ्यात्वमविरमणं कपाया योगाश्च आस्त्रवा भवन्ति । पंच द्वादश पंचिवशतिः पंचदश भवन्ति तद्भेदाः ॥ मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसद्दहणं तु तच्चअत्थाणं । एयंतं विवरीयं विणयं संसयिदमण्णाणं ।। ३ ॥ मिध्यात्वोदयेन मिध्यात्वमश्रद्धानं तु तत्वार्थानां । एकान्तं विपरीतं विनयं संशयितमज्ञानम् ॥ छस्सिदिएसुऽविरदी छज्जीवे तह य अविरदी चेव। इंदियपाणासंजम दुदसं होदित्ति णिद्दिं ॥ ४ ॥ पट्खिन्द्रियेष्यविरातिः पड्जीवेषु तथा चाविरतिश्चेव । इन्द्रियप्राणासंयमा द्वाद्श भवन्तीति निर्दिष्टं ॥

अणमप्पचक्खाणं पचक्खाणं तहेव संजलणं। कोहो माणो माया लोहो सोलस कसायेदे ॥ ५ ॥ अनमप्रत्याख्यानः प्रखाख्यानः तथैव संज्वलनः । क्रोधो मानो माया छोम: षोडश क्षाया एते ॥ हस्स रादि अरदि सोयं भयं जुगंछा य इत्थिपुंवेयं । संढं वेयं च तहा णव एदे णोकसाया य ॥ ६ ॥ हास्यं रित: अरित: शोक: भयं जुगुप्सा च स्त्री-पुंवेदौ । पंढो वेद: च तथा नवैते नोकषायाश्च ॥ मणवयणाण पउत्ती सचासच्चभयअणुभयत्थेसु । तण्णामं होदि तदा तेहिं दु जोगा हु तज्जोगा ॥ ७ ॥ मनोवचनानां प्रवृत्तिः सत्यासत्योभयानुभयार्थेषु । तन्नाम भवति तदा तैस्तु योगाद्धि तद्योगाः ॥ ओरालं तंमिस्सं वेगुन्वं तस्स मिस्सयं होदि । आहारय तंमिस्सं कम्मइयं कायजोगेदे ॥ ८॥ औदारिकं तन्मिश्रं वैक्रियिकं तस्य मिश्रकं। आहारकं तन्मिश्रं कार्मणकं काययोगा एते ॥ मिच्छे खलु मिच्छत्तं अविरमणं देससंजदो ति हवे । सुहुमो त्ति कसाया पुणु सजोगिपेरंत जोगा हुँ ॥ ९ ॥

१ अनन्तानुवन्धि । २ इति यावदर्थे ।

३ चदुपर्चह्गो सिच्छे बंधो पढमे णंतरितगे तिपचइगो । मिस्सगविदियं उवरिमदुगं च देसेक्कदेसिमा ॥ १ ॥ उवरिछपंचये पुण दुपचया जोगपचओ तिण्हं । सामण्णपचया खलु अट्टण्हं होंति कम्माणं ॥ २ ॥

मिध्यात्वे खाद्य मिध्यात्वं अविरमणं देशसंयतमिति भवेत् ।
स्क्ष्ममिति कपायाः पुनः सयोगिपर्यन्तं योगा हि ॥

मिच्छदुगिवरदृठाणे मिस्सदुकम्मइयकायजोगा य ।
छ्रष्टे हारदु केविलणाहे ओरालमिस्सकम्मइया ॥ १० ॥

मिध्यात्विह्काविरतस्थाने मिश्रव्हिककार्मणकाययोगाश्च ।
पष्टे आहारिहकं केविल्नाथे औदारिकमिश्रकार्मणाः ॥

पंचे चदु सुण्ण सत्त य पण्णर दुग सुण्ण छक्क छक्केक्कं ।
सुण्णं चदु सगसंखा पचयविच्छित्ति णायव्वा ॥ ११ ॥

पंच चतुः शून्यं सन्त च पंचदश हो शून्यं पट्कं पट्कैकं एकं ।
शून्यं चतुः सम्तसंख्या प्रत्ययविच्छित्तः ज्ञातन्या ॥

मिच्छे हारदु सासणसम्मे मिच्छत्तपंचकं णित्थ ।
अण दो मिस्सं कम्मं मिस्से ण चउत्थए सुणह ॥ १२ ॥

मिथ्यात्वे आहारकद्विकं सासादनसम्यक्त्वे मिथ्यात्वपंचकं नास्ति । अनै: द्वे मिश्रे कर्म मिश्रे न चतुर्थे शृणुत ॥

दो भिस्स कम्म खित्तय तसवह वेगुव्व तस्स भिस्सं च। ओरालमिस्स कम्ममपचक्खाणं तु ण हि पंचे ॥ १३ ॥

है मिश्रे कर्म क्षिप, त्रसवधो वैकियिकं तस्य मिश्रं च। औदारिकमिश्रं कर्माप्रत्याख्यानं तु न हि पंचमे॥

पण चदु सुण्णं णवयं पण्णरस दोण्णि सुण्ण छक्कं च । एक्केकं दस जाव य एकं सुण्णं च चारि सग सुण्णं ॥ ९ ॥

१ अत्र केशववर्णिनोक्तगाथा-

२ अनियृत्तिकरणगुणस्थानस्य पङ्मागास्तत्र एकैकस्मिन् भागे एकेक आसवो व्युच्डियते क्रमेण । ३ अनन्तानुबन्धिचतुष्कं ४ औदारिकवैकियिकाख्ये मिश्रे ।

इत्तो उवरिं सगसगविच्छित्तिअणासवाण संजोगे। उवरुवरिं गुणठाणे होंतित्ति अणासवा णेया ॥ १४ ॥ इतः उपरि स्वस्वविच्छित्त्यास्रवाणां संयोगे । उपर्युपरि गुणस्थाने भवन्तीति अनास्रवा ज्ञेयाः॥ मिँच्छे पणिमच्छत्तं साणे अणचारि मिस्सरे सुणां। अयदे विदियकसाया तसवह वेगुव्वजुगलिखदी ॥ १५॥ मिथ्यात्वे पंचामिथ्यात्वं, साने अनचतुष्कं मिश्रके, शून्यं,। अयते द्वितीयकषायाः त्रसवधवैक्रियिकयुगलन्छित्तिः॥ अविरयएक्कारह तियचउकसाया पमत्तए णितथ । अत्थि हु आहारदुगं हारदुगं णितथ सत्तदे ॥ १६॥ अविरत्यैकादश तृतीयचतुष्कषायाः प्रमत्तके न संति। अस्ति हि आहाराद्दिकं, आहाराद्दिकं नास्ति सप्तमे, अप्रमे ॥ छण्णोकसाय णवमे ण हि दसमे संढमहिलपुंवेयं। कोहो माणो माया ण हि लोहो णितथ उवसमे खीणे।।१७।।

१ अत्र मुखावबोधार्थं केशववणिनोक्तं गाथापंचकमुद्धियते—

मिच्छे पणिनच्छतं, पढमकसायं तु सासणे, मिस्से ।

सुण्णं, अविरद्सम्मे विदियकसायं विगुन्वदुगकम्मं ॥ १ ॥

ओराङमिस्स तसवह णवयं, देसिम्म अविरदेक्कारा ।

तिदयकसायं पण्णर, पमत्तविरदिम्म हारदुग छेदो ॥ २ ॥

सुण्णं पमादरिहदे, पुन्वे छण्णोकसायवोच्छेदो, ।

अणियद्दिम्म य कमसो एक्केकं वेदितयकसायितयं, ॥ ३ ॥

सुहमे सुहमो छोहो, सुण्णं उवसंतगेसु, खीणेसु ।

अलीयुभयवयणमणचउ, जोगिम्मि य सुणह वोच्छामि ॥ ४ ॥

सच्युभायं वयणं मणं च ओराङकायजोगं च ।

थोराङमिस्सकम्मं उवयारेणेव सद्भावो, ॥ ५ ॥

पण्णोकपायाः, नवमे 'नहि ' दशमे पंढमहिळपुंवेदाः । क्रोंघो मानो माया 'नैहि ' छोभो, नौस्ति उपशमे, क्षीणे ॥ अलियमणवयणमुभयं णितथ जिणे अतिथ सचमणुभयं। मिस्सोरालियकम्मं अपचयाञ्जोगिणो होंति ॥ १८॥ अर्छीकमनोवचनं उभयं नास्तिं, जिने अस्ति सत्यमनुभयं। मिश्रोदारिककार्मणा, अप्रत्यया अयोगिनो भवन्ति ॥ पचयसत्तावण्णा गणहरदेवेहिं अविखया सम्मं। ते चउवंधणिमित्ता वंधादो पंचसंसारे ॥ १९ ॥ प्रस्ययसप्तपंचारात् गणधरदेयैः कथिताः सम्यक् । ते चतुवन्धनिमित्ताः वन्थतः पंचसंसारे ॥ पणंवण्णं पण्णासं तिदाल छादाल सत्ततीसा य। चडवीस दुवावीसं सोलसमेगूण जाव णव सत्ता ॥ २० ॥ पंचपंचारात् पंचारात् त्रिचत्वारिंशत् पट्चत्वारिंशत् सप्तित्रिंशच। चतुर्विशतिः दिद्राविशतिः पोडश एकोनं यावन्नव सप्त ॥ र्दुंग सग चदुरिगिदसयं वीसं तियपणदुसहियतीसं च। इगिसगअडअडदालं पण्णासा होति सगवण्णा ॥ २१ ॥

१-२ व्युच्छियते इत्यर्थः । ३ शून्यमित्यर्थः । ४ व्युच्छियते इत्यर्थः । ५ अत्रागमोक्तगाथाद्वयं यथा—

> पणवण्णा पण्णासा तिदाल छादाल सत्ततीसा य । चदुवीसा वावीसा वावीसमपुग्वकरणोत्ति ॥ १ ॥ धृले सोलसपहुदी एगूणं जाव होदि दस ठाणं । सुहुमादिसु दस णवयं णवयं जोगिम्मि सत्तेव ॥ २ ॥

६ अत्र केशवर्णिनोत्तगाथा— होण्णि य सन् य होहरणा

दोष्णि य सत्त य चोद्दसणुद्धे वि एयार वीस तेत्तीसं । पणतीस दुसिगिदारां स्तेतालहृदाल दुसु पण्णं ॥ ९ ॥ द्यौ सप्त चतुरेकदशकं विंशतिः त्रिकपंच-द्विसहितत्रिंशच । एकसप्ताष्टाष्टचत्वारिशत् पंचाशत् भवन्ति सप्तपंचाशत् ॥ गुणस्थान-रचना।

| मि.   | सा. | मि. | अ. | दे. | я. | अ. | अ. | अ. | بر | n  | ૪  | لع | ε  | सू. | ਤ. | क्षी. | स. | अ. |
|-------|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-------|----|----|
| 4     | 8   | 0   | ঙ  | 94  | २  | 0  | Ę  | ٩  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9   | 0  | ૪     | 15 | 0  |
| لإلإ  | 40  | ४३  | ४६ | ३७  | २४ | २२ | २२ | १६ | 94 | १४ | 93 | १२ | 99 | 90  | 3  | .5    | ৩  | ٥  |
| 2 2 2 | V   | 98  | 99 | 30  | ३३ | ३५ | ३७ | ४१ | ४२ | ४३ | ४४ | ४५ | ४६ | ४७  | 86 | ४८    | ५० | ५७ |

तिसु तेरं दस मिस्से सत्तसु णव छद्दयम्मि एक्कारा। जोगिम्हि सत्तजोगा अजोगिठाणं हवे सुण्णं ॥ २२ ॥

त्रिषु त्रयोदरा दश मिश्रे सप्तसु नव षष्ठे एकादश। योगिनि सप्तयोगा अयोगिस्थानं भवेच्छून्यं ॥

#### योग-रचना

मि. सा. मि. अ. दे. प्र. अ. अ. अ. स्. उ. क्षी. स. अ.

93 93 90 93 5 99 5 5 5 5

दुसु दुसु पणइगिवीसं सत्तरसं देससंजदे तत्तो । तिसु तेरं णवमे सग सुहमेगं होंति हु कसाया ॥ २३ ॥

द्वैयो: द्वेयो: पंचैकविंशति: सप्तदश देशसंयते तत: । त्रिषु त्रयोदश नवमे सप्त सूक्ष्मे एक: भवन्ति हि कपायाः ॥

#### कषाय-रचना

मि. सा. मि. अ. दे. प्र. अ. अ. अ. सू. यप यप यन यन ने ने ने ने ने प

इति गुणस्थान-त्रिभंगी समाप्ता ।

१ प्रथमद्वितीयगुणस्थाने पंचविंशतिः । २ तृतीयचतुर्थगुणस्थाने एकविंशतिः इत्त्यर्थः ।

विजिदचउवाइकम्मे केवलणाणेण णादसयलंत्थे । वीरजिणे वंदिता जहाकमं मग्गणासवं वोच्छे ॥ २४ ॥ विजितचतुर्घातिकर्माणं केवळ्डानेन ज्ञातसकर्रार्थ । वीरजिनं वन्दित्वा यथाक्रमं मार्गणायामास्त्रवान् वक्षे ॥ मिस्सतियकम्मणूणा पुण्णाणं पचया जहाजोगा । मणवयणचउ-सरीरत्तयरहिदा पुण्णमे होति ॥ २५ ॥ मिश्रत्रिककार्मणोनाः पूर्णानां प्रत्यया यथायोग्यंः । मनोवचनचतुः-शरीरत्रयरहिता अपूर्णके भवन्ति ॥ इत्थीपुंवेददुगं हारोरालियदुगं च विज्जिता। णेरइयाणं पढमे इगिवण्णा पचया होति ॥ २६ ॥ स्त्रीपुंत्रेदद्दिकं आहरैकौदारिकद्दिकं वर्जियत्वा । नारकाणां प्रयेमे एकपंचाशत्प्रत्यया भवन्ति ॥ विदियंगुणे णिरयगदिं ण यादि इदि तस्स णत्यि कम्मइयं। वेगुन्त्रियमिस्सं च दु ते होति हु अविरदे ठाणे ॥ २७॥ द्वितीयगुणेन नरकगतिं न याति इति तस्य नास्ति कार्मणं। वैक्रियिकमिश्रं च तु तौ भवतो हि अविरते स्थाने ॥ सक्करपहुदिसु एवं अविरदठाणे ण होइ कम्मइयं। वेगुन्वियमिस्सो वि य तेसि मिच्छेव बोच्छेदो ॥ २८ ॥ शर्कराप्रभृतिषु एवं, अविरतस्थाने न भवति कार्मणं। वैक्रियिकामिश्रमपि च तयोः मिध्यात्वे एव व्युच्छेदः॥

१ आहारद्विकं आदारिकद्विकं । २ गुणस्थाने ।

३ 'णिंद सातणी अपुण्णे साहारणसुहुमगे य तेउदुगे '। इत्यागमे ।

| प्रश | ामनः | कं-ः | रचना |   | द्वितीय | ादिन | रक- | रचन | π |
|------|------|------|------|---|---------|------|-----|-----|---|
| मि-  | सा.  | मि.  | अ.   |   | मि.     | सा.  | सि. | अ.  |   |
| ч    | ૪    | 0    | 6    | , | ં હ     | 8    | 0   | Ę   |   |
| 49   | 88   | ४०   | ४२   |   | ५१      | ४४   | ४०  | ४०  |   |
| 0 '  | ৩    | 99   | 9    |   | •       | ও    | 99  | 99  |   |
|      |      |      |      |   |         |      |     |     |   |

वेगुव्वाहारदुगं ण होइ तिरियेसु सेसतेवण्णा । एवं भोगावणिजे संढ विरहिऊण वावण्णा ॥ २९ ॥ वैक्रियिकाहारद्विकं न भवति तिर्यक्षु शेषत्रिपंचाशत् ।

एवं भोगावनीजेषु षंढं विरह्य द्वापंचाशत्॥

लद्धिअपुण्णतिरिक्खे हारदु मणवयण अह ओरालं । वेगुव्वदुरं पुंवेदित्थीवेदं ण बादालं ॥ ३०॥

लब्ध्यपूर्णितर्यक्षु आहारकद्विकं मनवचनाष्टकं औदारिकं। वैक्रियिकद्विकं पुंवेदस्त्रीवेदौ न द्वाचत्वारिंशत्॥

| का  | र्भाग | गतिय | ग्रच | ना  | भोग | भूमि | लब्ध्यपर्याप्त |    |     |
|-----|-------|------|------|-----|-----|------|----------------|----|-----|
| मि. | सा.   | मि.  | अ.   | दे. | सि. | सा.  | मि.            | झ. | मि. |
| 4   | 8     | 0    | ও    | 94  | لع  | 8    | 0              | ৩  | 0   |
| ५३  | ४८    | ४२   | ४४   | ३ ७ | ५२  | ४७   | ४१             | 83 | ४२  |
| ø   | ч     | 99   | 9    | 9 Ę | ٥   | ч    | 99             | 9  | •   |

मणुवेसु ण वेगुन्वदु पणवण्णं संति तत्थ भोगेसु । हारदुसंढविविज्ञिद दुवण्णऽपुण्णे अपुण्णे वा ॥३१॥ मनुजेषु न वैक्रियिकद्विकं पंचपंचाशत् सन्ति तत्र भोगेषु । आहारद्विकषंढविवार्जतं द्विपंचाशत् अपूर्णे अपूर्णे इव ॥

१ लब्ध्यपयां प्तमनुष्येषु लब्ध्यपयां प्रतिर्यग्वज्ज्ञातव्यमित्यर्थः ।

#### मनुष्य-रचना।

मि. सा. मि. अ. टे. प्र. अ. अ. अ. २ ३ ४ % ६ ५ ४ ० ५ १५ २ ० ६ १ १ १ १ १ ५३ ४८ ८२ ४४ ३७ २४ २२ २२ १६ १५ १४ १३ १२ ११ २ ७ १३ ११ १८ ३१ ३३ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४

#### भोगजमनुष्य-रचना। अ.र.।

सू. उ. क्षी. स. अ. सि. सा. मि. अ. मि. १०४७० ५४०७ १०९९७० ५२४७४१४३ ४२ ४५४६४६४८५५ ०५११९

देवे हारोरां लियजुगलं संढं च णितथ तत्थेव । देवाणं देवीणं णेवितथी णेव पुंवेदो ॥ ३२ ॥ देवेपु आहारकौदारिकयुगले पंढं च नास्ति तत्रैव। देवानां देवीनां नैव स्त्री नैव पुंवेदः॥

भवणतिकिष्पित्थीणं असंजदठाणे ण होइ कम्मइयं । वेगुन्वियमिस्सो वि य तेसि पुणु सांसणे छेदो ॥३३॥ भवनित्रकल्पल्लीणां असंयतस्थाने न भवति कार्मणं । वैक्रियिकिमिश्रमिष च तयोः पुनः सासादने व्युच्छेदः ॥ एवं उवरिं णवपणअणुदिसणुत्तरिवमाणजादा जे । ते देवा पुणु सम्मा अविरदठाणुव्व णायव्या ॥३४॥ एवं उपिर नवपंचानुदिशानुत्तरियमानजाता थे । ते देवाः पुनः सम्यक्त्वा अविरतस्थानवज्ज्ञातव्याः ॥

१ आहारकयुगलमौदारिकयुगलं च । २ देवानां स्त्रीवेदो नास्ति देवीनां च पुंवेदो नास्ति ।

भवनत्रि-कल्पस्त्री । सौधर्मादि-प्रैवेयकान्त। अनुदिशानुत्तर

इति गतिमार्गणा समाप्ता ।

पुंवेदितिथविगुन्वियहारदुमणरसणचदुहि एयक्वे । मणचदुवयणचदृहि य रहिदा अडतीस ते भणिदा ॥३५॥

पुंवेदस्त्रीवैक्रियिकाहारकद्विकमनोरसनाचतुर्भिः एकाक्षे । मनचतुर्वचनचतुर्भिश्च रहिता अष्टात्रिंशत्ते भणिताः ॥

एयक्खे जे उत्ता ते कमसो अंतभासरसणेहिं। घाणेण य चक्खृहिं य जुत्ता वियलिंदिए णेया ॥ ३६॥

एकाक्षे ये उक्तास्ते क्रमशः अन्तेमाषारसनाभ्यां। ब्राणेन च चक्षुभ्यीं च युक्ता विक्लेन्द्रिये ज्ञातन्याः॥

इगविगलिंदियजणिदे सासणठाणे ण होई ओरालं। इणमणुभयं च वयणं तेसिं मिच्छेव वोच्छेदो ॥ ३७॥

एकविक्छेन्द्रियजाते सासादनस्थाने न भवति औदारिकं ।

एषामनुभयं च वचनं तयोः मिथ्यात्वे एव व्युच्छेदः ॥

# एकेन्द्रिय-रचना। द्वीन्द्रिय-र०। त्रीन्द्रिय-र०। चतुरिन्द्रिय र०

| मि. | सा.            | मि.                            | सा.                        | मि.                               | सा.                         |
|-----|----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|     |                | ও                              | ४                          |                                   | ४                           |
| ४०  | ३३             | -                              | •                          |                                   | ३५                          |
| •   | ঙ              |                                |                            |                                   | <u> </u>                    |
|     | <i>ড</i><br>४० | मि. सा.<br>७ ४<br>४० ३३<br>० ७ | ७ ४ ७<br>४० ३३ ४१<br>• ७ ० | ७ ४ ७ ४<br>४० ३३ ४१ ३४<br>• ७ ० ७ | ७ ४ ७ ४ ७<br>४० ३३ ४१ ३४ ४२ |

१ मनोरसनाघ्राणचक्षुःश्रोत्राविरतिभिः। २ अनुमयभाषा। ३ द्वीन्द्रिये अनु-भयवचनरसनेन्द्रियाभ्यां युक्ताः, त्रीन्द्रिये ताभ्यां सह घ्राणेन सहिताः चतुरिन्द्रिये, तैःसह चक्षुरिन्द्रियेण युक्ताः।

पंचेदियजीवाणं तसजीवाणं च पचया सन्वे ।
पुढवीआदिसु पंचसु एइंदिय कहिद अडतीसा ॥ ३८॥
पंचेन्द्रियजीवानां त्रसजीवानां च प्रत्ययाः सर्वे ।
पृथिन्यादिषु पंचसु एकेन्द्रिये कथिता अष्टात्रिशत् ॥

[ प्रसजीय-पंचेन्द्रियजीवरचना गुणस्थानवत् । पृथिव्यव्वनस्पतिकायरचना एकेन्द्रियकथितप्रथमद्वितीयगुणस्थानवत् । तेजोवातकाय-रचना ( एकेन्द्रिय-कथित ) प्रथमगुणस्थानवत् । ]

हारदुगं विज्ञित्ता जोगाणं तेरसाणमेगेगं । जोगं पुणु पविखत्ता तेदाला इदरयोगूणा ॥ ३९॥ आहारिद्वकं वर्जियत्वा योगानां त्रयोदशानां एकैकं । योगं पुनः प्रक्षिप्य त्रिचत्वारिंशत् इतरयोगोनाः ॥

#### असत्योभयमनोवचन-रचना।

# सत्यातुभयमनोवचनौदारिक-रचना।

० ५ १० ४२

ओरालमिस्स साणे संढत्थीणं च वोच्छिदी होदि। वेगुन्वमिस्स साणे इन्थीवेदस्स वोच्छेदो ॥ ४० ॥ औदारिकमिश्रस्य सासादने षंढिस्त्रियोश्व न्युच्छित्तिः भवति । वैक्रियिकमिश्रस्य सासादने स्त्रीवेदस्य व्युच्छेदः ॥ तेसिं साणे संढं णितथ हु सो होइ अविरदे ठाणे। - कम्मइए विदियगुणे इत्थीवेदच्छिदी होइ॥ ४१॥ तेषां सासादने षंढं नास्ति हु स भवति अविरते स्थाने । कार्मणे द्वितीयगुणे स्त्रीवेदच्छित्तिः भवति ॥ संजलणं पुवेयं हस्सादीणोकसायछकं च। णियएकजोग्गसहिया बारस आहारगे जुम्मे ॥ ४२ ॥ संज्वलनं पुंवेदं हास्यादिनोकषायषट्कं च । निजैकयोगसहिता द्वादश आहारके युग्मे ॥ पुंवेदे थीसंढं विजित्ता सेसपचया होंति । ् इत्थीवेदे हारदु पुंसंढं च विज्जिदा सन्वे ॥ ४३ ॥ पुंवेदे स्त्रीषंढाभ्यां वर्जिता शेषप्रत्यया भवन्ति । स्त्रीवेदे आहारिद्वेकन पुंषंढाभ्यां च वर्जिता सर्वे ॥ औदारिकमिश्र-रचना। वैक्रियिक-रचना। तन्मिश्र-रचना। आहा० मि. सा. मि. अ. सा. अ. स. É 39 इंट ३४ ३४ ४३ ३७ ३३ ४३ ४३ ३८ ३२ १ ५ ११ ४२ पुंचेद-रचना । कार्मण-रचना। मि. सा. मि. अ. दे. प्र. अ. अ. अ. २ मि. सा. अ. स. 9 94 ५ ५३२ १ ५३ ४८ ४१ ४४ ३५ २२ २० २० १४ १४ १४ 83 30 33. 3 २ ७ १४ ११ २० ३३ ३५ ३५ ४१ ४१ ४१

#### स्रीवेद-रचना।

दे. Ę я. ਯ. ध. मि. ख. अ. सा. 94 5 0 0 20 98 98 ¥3 34 २० 30 28 89 33 33 38 38 96 33

मिस्सदुकम्मइयच्छिदी साँगे संढे ण होइ पुरसिच्छी। हारदुगं विदियगुणे ओरालियमिस्स वोच्छेदो॥ ४४॥ भिश्रद्विककार्मणच्छित्तिः सासादने, पंढे न भवतः पुरुषिस्रयौ।

आहारद्विकं द्वितीयगुणे औदारिकमिश्रस्य न्युच्छेदः॥

तेसिं अवणिय वेगुन्वियमिस्स अविरदे हु णिक्खेवे । कोहचउक्के माणादिवारसहीण पणदाला ॥ ४५॥

तेपां अपनीय वैकियिकिमिश्रं अविरते हि निक्षिपेत्। क्रोधचतुष्के मानादिद्वादशहीनाः पंचचत्वारिंशत् ॥

#### नपुंसकवेद-रचना।

सि. सा. मि. दे. ध. SI. अ. अ. ₽. 94 4 6 0 43 83 ४७ 34 89 २० २० २० 98 Ę 92 90 96 33 33 33 38

### क्रोधचतुष्क-रचना ।

मि. दे. मि. सा. ध. Я. ग. थ. अ. 8 Ę 33 হ έ 9 9 36 ₹¥ ३७ ३१ २१ १९ १९ 93, 95 90 3 V १४ २४ २६ २६ 32 3 3 38 ३५

१ स्रीवेदस्य सासादनगुणस्थाने ।

माणादितिये एवं इदरकसाएहिं विरहिदा जाणे। कुमदिकुसुदे ण विज्जदि हारदुगं होंति पणवण्णा।। ४६॥

मानादित्रिके एवं इतरकषायै: विरहितान् जानीहिं। कुमतिकुश्रुतयो: न विद्यते आहारद्विकं भवन्ति पंचपंचाद्यत् ॥

वेभंगे वावण्णा कमणमिस्सदुगहारदुगहीणा । णाणतिये अडदालं पणमिच्छाचारिअणरहिदा ॥ ४७॥

विभंगे द्विपंचारात् कार्मणमिश्रद्विकाहारद्विकहीनाः। ज्ञानत्रिके अष्टचरवारिंशत् पंचिमध्यात्वचतुरनरहिताः॥

कुमतिकुश्रुत । विभंग ।

मि. सा. मि. सा.

५ ४ ५ ५ ४ ५२ ४७

० ५ ० ५

#### सन्द्रानत्रय-रचना।

अ. दे. प्र. अ. अ. अ. २ ३ ४ ५ ६ सू. पु. क्षी. ९ १५ २ ० ६ १ १ १ १ १ १ १ १ ० ४ ४६ ३७ २४ २२ २२ १६ १५ १४ १३ १२ ११ १० ९ ९ २ ११ २४ २६ २६ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ३९

मणपज्जे संढित्थीवज्जिदसगणोकसाय संजलणं । आदिमणवजोगजुदा पचयवीसं मुणेयव्या ॥ ४८॥

मनःपर्यये षंढस्त्रीवर्जित्सप्तनोकषायाः संज्वलनाः । आदिमनवयोगयुक्ताः प्रत्ययविंशतिः ज्ञातव्या ॥

ओरालं तंमिस्सं कम्मइयं सच्छणुभयाणं च । मणवयणाण चउकके केवलणाणे सगं जाणे ॥ ४९॥ औदारिकं तिनश्रं कार्मणं सत्यानुभयानां च ।

मनोवचनानां चतुष्कं केवलज्ञाने सप्त जानीहि ॥

मनःपर्यय-रचना । कवलज्ञाने-रचना।

प्र. हा. हा. २ ३ ४ ५ ६ स्. स. ही. स. हा. ००६००९९९९९९७० २०२०२०१४१४१३१२१११०९९७०

अडमणवयणोरालं हारदुगं णोकसाय संजलणं । सामाइयछेदेसु य चडवीसा पचया होंति ॥ ५०॥

अप्रमने।वचनौदारिका आहारद्विकं नोकपायाः सजलनाः ।

सामायिकच्छेदयोश्च चतुविंशतिः प्रत्यया भवन्ति ॥

विंसदि परिहारे संढित्थीहारदुगविजया एदे । सुहुमे णवआदिमजोगा संजलणलोहजुदा ॥ ५१॥

विश्वतिः परिहारे पंढस्त्री-आहारद्विकवर्जिता एते ।

सूक्षे नवादिमयोगा संन्वलनलोभयुताः॥

एदे पुण जहखादे कम्मणओरालमिस्ससंजुता। संजलणलोहहीणा एगादसपचया णेया॥ ५२॥

एते पुनः यथाख्याते कार्मणौदारिकामिश्रसंयुक्ताः।

संज्वलनलोमहीना एकादशप्रत्यया ज्ञेयाः॥

तसऽसंजमविज्ञिता सेसऽजमा णोकसाय देसजमे । अदंतिल्लकसाया आदिमणवजीग सगतीसा ॥ ५३॥

त्रसासंयमवर्जिताः शेपायमा नोकपाया देशयमे । अष्टौ अन्तिमकषाया आदिमनवयोगाः सप्तत्रिंशत ॥ आहारयदुगरिहया पणवण्ण असंजमे दु चक्खुदुगे । सन्वे णाणतिकहिदा अडदाला ओहिदंसणे णेया ॥ ५४॥

आहारकद्विकरहिताः पंचपंचाशदसंयमे तु, चक्षुर्द्विक । सर्वे, ज्ञानत्रिककथिता अष्टचत्वारिंशत् अवधिदर्शने ज्ञेयाः॥

सामायिक-छेदोपस्थापना। परिहार। सूक्ष्मसांपराय। ત્ર. અ.અ. અ. ર રે ૪ ५ ६ प्र. अ. सू. 9 9 9 9 9 २०६ २४ २२ २२ १६ १५ १४ १३ १२ ११ · २ २ ८ ९ १ • १ १ १ १ ३ यथाख्यात चरित्र । देशसंयम । असंयम-रचना । दे. सा. **उ.** क्षी. स. ও ০ ५५ ५० ४३ ३७ २ २ ४ 99

### चक्षुरचक्षुदर्शन ।

मि. सा. मि. अ. दे. प्र. अ. अ. अ. २ ३ ४ ५ ६ सू. उ. क्षी. ५ ४ ० ९ १५ २ ० ६ १ १ १ १ १ १ १ ० ४ ५५ ५० ४३ ४६ ३७ २४ २२ २२ १६ १५ १४ १३ १२ ११ १० ९ ९ २ ७ १४ ११ २० ३३ ३५ ३५ ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४८

[ अवधिदर्शन-रचना-अवधिज्ञानवत् । ]

सगजोगपचया खलु केवलणाणव्य केवलालोए।
किण्हतिए पणवण्णं हारदुगं विज्ञिरुण हवे॥ ५५॥
सप्तयोगप्रत्ययाः खलु केवलज्ञानवत् केवलालोके।
कृष्णित्रिके पंचपंचाशत् आहारिद्धकं वर्जियत्वा भवेत्॥

किण्हदुसाणे वेगुन्त्रियमिस्सछिदी हवेइ तेउतिए । मिन्छदुठाणे ओरालियमिस्सो णतिय अविरदे अतिथ ॥५६॥

कृष्णद्विकसासादने वैक्रियिकमिश्रच्छित्तः भवेत् तेजिस्त्रिके । मिथ्यात्वद्विस्थाने औदारिकमिश्रं नास्ति सविरतेऽस्ति ॥

[ केवलद्शीन-रचना केवलज्ञानवत् । ]

कृष्णनील-रचना। कापोतरचना। पीतपदा-रचना।

सहलेस्सतिये भन्वे सन्वेऽभन्वे ण होदि हारदुगं । पणवण्णुवसमसम्मे ते मिन्छोरालमिस्सअणरहिदा ॥ ५७॥।

शुभलेश्यात्रिके भन्ये सर्वे अभन्ये न भवात्याहाराद्विकं । पंचपंचाशदुपशमसम्यक्त्ये ते मिथ्यात्वौदारिकामिश्रानरहिताः ॥

[ शुक्ललेश्या-भन्यमार्गणा-रचना गुणस्थानवत् ] उपशमसम्यक्त्व-रचना ।

एदे वेदगखइए हारदुओरालमिस्ससंजुत्ता ।

मिच्छे साराण मिस्से सगगुणठाणव्य णायव्या ॥ ५८॥

एते वेदकक्षायिकयोः आहारिद्वकौदारिकिमिश्रसंयुक्ताः । मिध्यात्वे सासादने मिश्रे स्वकगुणस्थानवज्ज्ञातव्या ॥

#### वेदक-सम्यक्ता।

भिष्या, सासा, मिश्र।

मि.

अ. दे. प्र. अ. सि. सा. ९१५ २ ० [क्षायिक-रचना गुणस्थानवत्।] • ०

सिणिस्स होति सयला वेगुव्वाहारदुगमसिण्णस्स । चदुमणमादितिवयणं अणिदियं णितथ पणदाला ॥ ५९॥ संज्ञिनः भवन्ति सकला वैकियिकाहरिहकमसंज्ञिनः। चतुर्मनांसि आदित्रिवचनानि अनिन्द्रियं न संति पंचचत्वारिंशत्॥

#### संज्ञि-रचना।

िमि. सा. मि. थ. दे. प्र. थ. थ. थ. २ ३ ४ ५ ६ स. उ. क्षी. ५ ४ ० ९ १५ २ ० ६ १ १ १ १ १ १ १ ० ४ ७ ५ ५ ६ ३० २४ २२ २३ १६ १५ १४ १३ १२ ११ १० ९ ९ १ १ ७ १४ ११ ११ ११ ११ ४१ ४४ ४५ ४६ ४७४८४८

#### असंक्षि-रचना।

मि. सा. ८ ४ ४५ ३८

कम्मइयं विज्ञित्ता छपण्णासा हवंति आहारे। तेदाला णाहारे कम्मैइयरजोगपरिहीणा ॥ ६०॥

कार्मणं वर्जियित्वा पट्र्पंचाशद्भवन्त्याहारे । त्रिचत्वारिंशदनाहारे कार्मणेतरयोगपरिहीनाः ॥

१ कार्मणं विहाय इतरैः चतुर्ददशयोगैर्हीना इत्यर्थः ।

#### आहारक-रचना।

मि. ना. मि. अ. टे. प्र. अ. अ. अ. २ ३ ४ ५ ६ स. उ. क्षी. स. ५ ४ ० ७१५ २ ० ६ १ १ १ १ १ १ १ ० ४ ६ ५४ ४९ ४३ ४५ ३७ २४ २२ २२ १६ १५ १४ १३ १२ ११ १० ९ ९ ६ २ ७१३ ११ १९ ३२ ३४ ३४ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४७ ५०

#### अनाहारक-रचना।

मि. सा. झ. स. ५ ६ ३२ १ ४३ ३८ ३३ १ • ५ १० ४२

इदि मग्गणासु जोगो पचयभेदो मया समासेण । कहिदो सुद्रमुणिणा जो भावह सो जाइ अप्पसुर्ह ॥ ६१ ॥ इति मार्गणासु योग्यः प्रत्ययभेदो मया समासेन ।

कथित: श्रुतमुनिना यो भावयति स याति आत्मसुखं ॥

पयकमलजुयलविणमियविणेयजणकयसुपूयमाहप्पो । णिज्जियमयणपहावो सो वालिंदो चिरं जयऊ ॥ ६२ ॥

पदकमलयुगलविनतविनेयजनकृतसुपूजामाहात्म्यः।

निर्जितमद्नप्रभावः स वालेन्द्रः चिरं जयतु ॥

इति मागणास्व-त्रिभंगी।

र् इति श्री-श्रुतमुनि-विरचितास्व-त्रिभंगी समाप्ता।

<sup>:-</sup> पुष्पंकितः पाठः पुस्तके नास्ति ।



# प्राकृत-भावसंग्रहस्य वर्णानुक्रमणिका।

-311 MG

|                         | गा० सं०   | पृष्ठम्    | गा॰ सं                     | ॰ वृष्टम् |
|-------------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------|
|                         | <b>९९</b> | २७५        | अमयक्खरे णिवेसच ४३         | ० ९५      |
| अइ <b>उत्तमसंहण</b> णो  | 16        | 1          | अलिचुंविएहिं पुजइ ४७       | ३ १०३     |
| भडदर्कपरिणामिठ          |           | 3          | अविरयसम्मादिही ३४          | •         |
| अकड्यणियाणसम्मो         |           | ९०         | Ve                         |           |
| अच्छरतिलोत्तमा <b>ए</b> | २१०       | yo         | ,, ,, ४९<br>अवि सहइ तत्य ५ | -         |
| अन विसा वलि             | 948       | ३९         |                            |           |
| अञ्झावयगुणञ्जतो         | ३७८       | 64         | असिऊण मंसगासं ६            |           |
| भद्रज्ञाणपवत्तो         | ३६ 🔸      | ८२         | अमुहकम्मस्स णासो ३६        |           |
| अहरवद्दारखो             | 956       | ४१         | असुहसुहस्स विवाओ ३६        | *         |
| भद्रउद्दे झाण           | ३५७       | 69         |                            | 33 02     |
| गहरउदं सायइ             | २०१       | 86         | अधिहे अधिहं झाणं ६०        | 4 988     |
| भट्टगुणाणं लद्दी        | ६३८       | 938        | अहउड्डतिरियलोए ३५          | 80 08     |
| भद्वविद्वभवाणाए         | 844       | 900        | अह एउणवण्णासे ४६           | ६ १०२     |
| अद्वविद्यण काउं         | षहरु      | 902        | अह छुहिऊण सउयरो २          | १५ ५३     |
| अणिमा महिमा ल           | हि ४१०    | 59         | अह ढिंकुलया झाणं ३८        | इ ८६      |
| अणुकूलं परियणयं         | ४१३       | ९२         | अहव मुणंतो छंडइ ६०         | ७ १२८     |
| भणाकए गुणदोसे           | ३६        | 90         | अहवा एयं वयणं ९            | ६ २७      |
| अष्णस्मि भुंजमाणे       | ३२        | 3          | अहवा एसो धम्मी ४           | 19 94     |
| अणाणधम्मलगो             | •         | <b>₹</b> € | अहवा खिप्पड सेहा ४३        | ५ ९६      |
| भण्गाणाओं मोक्खं        | १ १६४     | ४०         | अहवा जइ असमत्यो ४६         | र् १०१    |
| भण्गाणि य रह्याई        | २५६       | ६०         | अहवा जइ कल २३              |           |
| अण्गं इय णिसुणिङ        | नइ ४६     | 93         | अहवा जह कहव १६             |           |
| अणां जं इय उतं          | 998       | 39         | अहवा जह भणइ २१             | •         |
| मित्थ जिणायमि           |           | २०२        | अहवा णियं विडत्तं ५०       |           |
| अत्यि हु अणाइभूव        |           | עט         | अहवा तरुणी महिला ५८        |           |
| अभयपदाणं पढमं           |           | 908        |                            |           |
|                         | ,         | 1-4        | । जदमा भाषद्ववयण           | १६ १७     |

| व                   | ा० सं०      | विष्ठम् | ~                      | गा० सं०  | पृष्ठम् |
|---------------------|-------------|---------|------------------------|----------|---------|
| अहवा वत्थुसहावो     | ३७३         | 83      | इय चिंतंतो पसरइ        | ४१८      | ९३      |
| अह विकिकरिओ रइये    | 1२२०        | ५२      | इय जाणिऊण णूणं         | २४०      | ५६      |
| अंगे णासं किचा      | ४३६         | ९६      | 39 93 39               | 464      | १२४     |
| अंतरमुहुत्तकालो     | ३७ <i>३</i> | १४३     | इय णाऊण विसेसं         | ४८७      | 904     |
| अंतरमुहुत्तमज्झे    | ४०६         | े ९०    | इय णाऊं परमप्पा        | ८३       | २४      |
| ু, সা               | •           |         | इय बहुकालं सग्गे       | ४२०      | ९३      |
| आऊचउपयारं           | <b>े३३५</b> | ७६      | इयरो विंतरदेवो         | 940      | ३९      |
| आयमचाए चतो          | 806         | 976     | इयरो संघाहिनई          | 948      | ३८      |
| आयाराइस <b>त्यं</b> | '५२४        | ११२     | इय विलवंतो हम्मइ       | ६१       | 96      |
| आलिहउ सिद्धचक्कं    | ४४३         | ९७.     | इय विवरीयं उत्तं       | 40       | 90      |
| आवरणाण विणासे       | ६६६         | 989     | इय विवरीयं कहियं       | ६२       | 98      |
| आवासयाई कम्मं       | ६१०         | 996     | इय संखेवं कहियं        | ४४७      | 96      |
| भावाहिऊण संघं       | १४६         | ३६      | इलयाइथावराणं           | ३५२      | 60      |
| ,, देवे             | ४३९         | ९७      | इह लोए पुण मंता        | ४५७      | 900     |
| आसणठाणं किचा        | ४२८         | 94      | इंदियविसयवियारा        | ६३०      | 938     |
| आसवइ जं तु कम्मं    | ३२१         | ७३      | Ę                      | <u>.</u> |         |
| भासवइ सुहेण सुहं    | ३२०         | ७३      | ईहारहिया किरिया        | ६७१      | १४२     |
| भासि उज्जैणिणयरे    | १३८         | ३५      | ,                      | ड        |         |
| आहारमओ देहो         | 499         | 1999    | <b>उग्गतवतवियगत्तो</b> | ३७९      | 64      |
| आहारसणे देहो        | 429         | 992     | उचारिकण मंते           | ४४१      | ९७      |
| ·                   | •           |         | उद्घाविऊण देहं         | ४३४      | ९ ६     |
| इत्थीगिहत्थवगगे     | ८७          | २५      | उत्तमकुले महंतो        | ४२१      | ९३      |
| इत्येव तिण्णि भावा  | ६००         | १२७     | उत्तमछिते वीयं         | 409      | 906     |
| इय अहमेयअचण         | ४७८         | 908     | उत्तमपत्तं णिदिय       | लंबर     | 996     |
| इय अण्णाणी पुरिस    | 1980        | ४६      | उत्तमरयणं खु जह        | 1 408    | 905     |
| इय उपत्ती कहिया     |             | ંરૂઙ    | उदयाभाओ जत्थ           | २६८      | ६७      |
| इय एयंतविणडीओ       |             | २०      | उपजंति मणुस्सा         | ५३५      | ११४     |
| इय एयंतं कहियं      | ७२          | २१      | उपण्णो कणयमप्          | , ४१२    | ९३      |

1

,

|                                 | ग० सं०    | पृष्ठम् । | , s                     | गा० सं० | प्रष्टम्       |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------|----------------|
| उत्तरंतं उत्तरंतं उ             | <br>રૂપુષ |           | एयं तु दव्वछक्कं        | '३१६    | ৬ই             |
| उवगूह्णगुणजुतो                  | २८३       | Ęų        | <b>एरिसगुण</b> अट्ठजुयं | 208     | ξŊ             |
| उवयरणं तं गहियं                 | 926       | 33        | एरिसपत्तम्मि वरे        | 492     | 990            |
| डववज्ञइ दिवलोए                  | ४८३       | 904       | एसो अहपयारो             | २९४     | ĘC             |
| डववासो य अलाभे                  | •         | ३७        | एसो पमत्तविरओ           | ६१३     | १२९            |
| उपपासा प जरास<br>उवमंतन्वीणमोहो | 99        | 3         | एसो पयडीवंधो            | ३४०     | ৬৬             |
|                                 | <br>ភ     | `         | एसो सम्मामिच्छो         | ' २५८   | Ęo             |
| ' ऊम्ररखिते बीयं                | "<br>५३२  | 998       | एवं जंतुद्धारं          | 848     | 55             |
| -                               | ,         |           | एवं णाऊण फुटं           | 989 -   | ४६             |
| ग्रंदियाइंपहुइ                  | १६७       | 89        | 22 12 23                | 400.    | 925            |
| एए उत्ते देवे                   | २५६       | Ęo        | एवं णाऊण सया            | ६०९     | 926            |
| एए जंतुद्धारे                   | ४७८       | १०२       | एवं तं सालंबं           | ३८०     | 64             |
| एए णरा पतिद्वा                  | 480       | 994       | एवं दुविहो कप्पो        | १३२     | ३४             |
| एए तिण्णि वि भा                 | वा २६०    | Ęg        | एवं धम्मज्झाणं          | ६३९     | १३४            |
| एए विसयासता                     | 960       | ४३        | एवं पत्तविसेसं          | ५५६     | 996            |
| एए सत्तपयारा                    | ३४८       | ७९        | एवं पंचपयारं            | 954     | २०             |
| एएसि सत्तण्हं                   | २६७       | ६२        | एवं भणंति केई           | ३९      | 99             |
| एककसमएण गदं                     | ३२८       | wy        | 37 33 173               | २३५     | ५५             |
| एककं एककम्म र                   | ाणे ६७३   | १४२       | " " "                   | २४१     | ५६             |
| एवकं पुण संतिणा                 | मो १४१    | ३५        | एवं मिच्छादिष्टी        | 998     | ५६             |
| एगो वि अणंताणं                  | ६९३       | १४६       | एवं वहंताणं             | 984     | ३६             |
| एण विद्याणेण फुडं               | ¥65       | 904       | एव विहिणा जुत्तं        | ५२९     | 993            |
| एदम्मि गुणहाणे                  | ÉÃO       | १३५       | 3                       | से.     | *              |
| एयदरस्स य उद्                   | , १९५     | ४७        | ओसहदाणेण णरो            | ४९६     | 904            |
| एयपयमक्खरं वा                   | ६२७       | ँ १३२     |                         | क.      |                |
| एयम्मि गुणहाणे                  | 998       | ४७        | कउलायरियो अक            | बइ १७२  | ४२             |
| एयारसंगधारी                     | 922       | 33        | कडुवं मण्गइ महुरं       | 98      | _ <b>&amp;</b> |
| एयंतिमच्छिदिही                  | ६३        | . 99      | कत्तितं पुण दुविहं      |         | યુષ્ઠ          |
|                                 |           |           |                         |         | -              |

|                           |         | I                                  | •      |          |
|---------------------------|---------|------------------------------------|--------|----------|
| गा० सं०                   | पृष्ठम् |                                    | ग॰ सं॰ | प्रष्ठम् |
| कप्पूरतेल्लपयलिय अ७५      | 903     | कि दहवयणो सीया                     | २३०    | 48       |
| कम्मफलछाइओ २९७            | ६८      | किं दाणं मे दिण्णो                 | ४१७    | 83       |
| कयपावो णरयगओ ३४           | 90      | किं पहनेइ दूनं                     | २२९    | 48       |
| कलसचउक्कं ठाविय ४३८       | ९६      | किं बहुणा उत्तेण                   | ४६१    | 909      |
| कस्स थिरा इह लच्छी ५६०    | 998     | किं सो रज्जणिमित्तं                | २०९    | 40       |
| कहियाणि दिहिवादे ३८३      | ८६      | किं हड्डमुंडमाला                   | २४७    | ५७       |
| कालस्स य अणुरूवं ५१३      | 990     | ख.                                 |        |          |
| ्कालेण उवाएण य ३४५        | ७९      | खइएण उनसमेण                        | ६४८    | १३७      |
| कालं काउं कोई ६५८         | 938     | खयउवसमं च खइयं                     | २६५    | ६२       |
| किचा काउस्सरगं ४७९        | 908     | खयउवसमं पउत्तं                     | २६९    | ६२       |
| किडि कुम्ममच्छरूवं ४१     | 92      | खवएस उवसमेस                        | ६४३    | 934      |
| किण्णो जइ धरइ जयं २५४     | ५३      | खवएस य भाह्रढा                     | 900    | २९       |
| किविणेण संचियधणं ५५९      | 998     | खंधेण वहंति णरं                    | 409    | 929      |
| कुच्छिगयं जस्सणां ५११     | 990     | ं ग.                               |        |          |
| कुच्छियगुरुकयसेवा ११८     | ४६      | गब्भाई मरणंतं                      | 908    | ४२       |
| कुच्छियपते फिंचि ५३३      | 998     | गयरूवं जं झेयं                     | ६३२    | 933      |
| कुणइ सराहं कोई २२         | 8       | गहभूयडायणीओ                        | 846    | 900      |
| केई गयसीहमुहा ५३८         | 994     | गिरिणिग्गउणइवाहो                   | ३१९    | ५ इ      |
| केई पुण गयतुरया ५४४       | 996     | गिरिसरिसायरदीवो                    | २०८    | 40       |
| केई पुण दिवलोए ५४५        | 998     | गिहतरुवर वरगेहे                    | 466    | १२४      |
| केई समसरणगया ५९५          | १२६     | गिहलिंगे वहंतो                     | 900    | २८       |
| केवलभुत्ती अरुहे १०३      | २८      | गिहवावाररयाणं                      | 363    | ८२       |
| कोई पमायरिहयं . ६५७       | 938     | गिहवावारविरत्तो                    | ३९६    | 66       |
| चोनचरकं ग्रहमं २६६        | દર      | गुत्तित्तयजुत्तस्स                 | 908    | २८       |
| को इंडह कस्साओ ४१६        | 97      | गेहे गेहे भिक्खं                   | 90     | 30       |
| कंवलि वत्त्यं दुद्धिय ११७ | 39      | । गह वश्तरस थ                      | ३९१    |          |
| किं किंचिवि वेयमयं ५०५    | 908     | गोदं कुलालसरिसं                    | ३३७    | ৩৩       |
| किं जं सो गिहवंती ३८४     | ८६      | गोदं कुलालसरिसं<br>गंगाजलं पविद्वा | २५०    | ५८       |

| ध                   | गा० सं०      | वृष्टम् | गा॰ सं॰                | प्रथम्     |
|---------------------|--------------|---------|------------------------|------------|
| घरवावारा केई        | ३८५          | 35      | जइ गिहवंतो सिज्झइ १०२  | २८         |
| घाइन ३५क विणासे     | ६६५          | 980     | जइ चेयणा टाणिचा ६८     | २०         |
| ਚ.                  |              | •       | जइ जलण्हाणेपउत्ता १८   | Ę          |
| नडविद्दाणं वत्तं    | 4<br>2<br>2  | ११२     | जइ णक्कलो महत्या २३८   | ५६         |
| चत्तं रितिक्षायरणं  | 988          | 3 ξ     | जइ तप्पद रुगातवं ९२    | २६         |
| चंदणस्थाधलेओ        | ४७१          | 903     | जइ ति जयपालणत्ये २३१   | ५४         |
| चम्मं रुटिरं मंसं   | ४०४          | 80      | जइ तुष्पं णवणीयं २५६   | ५५         |
| चलणं वलणं चिंता     | ६९७          | 386     | जइ ते होंति समत्था ७८  | २३         |
| चित्तणिरोहे झाणं    | ६१९          | 930     | जइ तो वत्थुब्भूओ २१९   | ५ ५३       |
| चित्तपटं च विचित्तं | ३३६          | ৬৬      | जह देवय देइ सुयं ७९    | . २३       |
| चितं वितं पतं       | <b>५६२</b> ः | 998     | जइ देवो हणिऊणं ४३      | १२         |
| चितइ कि एवड्ड       | ४१५          | ९२      | जइ पुज्जइ को विणरो ४४९ | ९९         |
| चंढालइंबधीवर        | २०६          | 88      | जइ पुत्तदिण्गदाणे ३३   | 90         |
| चंडालभिहछिंपिय      | ५४३          | 998     | जह फलइ कह वि दाणं ४०२  | ८९         |
| छ.                  | •            |         | जइ वंभो कुणइ जयं २०४   | ४९         |
| स्ट्रमए गुणठाणे     | င္ မင္       | 926     | जइ भणइ को वि एवं ३८९   | 60         |
| छत्तीमगुणनमग्गो     | ३७७          | 64      | जइया दहरहपुत्तो २२६    | 43         |
| छत्तीसे वरिससए      | १३७          | રૂપ     | जइ वि सुजायं चीयं ४०१  | ८८         |
| छद्व्यणव । यत्था    | ३६७          | 62      | जइ सग्गंथो मुक्खं ८८   | २५         |
| छिन्द भिन्द         | 906          | ४३      | जइ सन्वदेवयाओ ८२       | २४         |
| छंडिय णियवइतं       | २११          | 40      | जइ संति तस्स दोसा १०९  | २९         |
| ज.                  |              |         | जक्खयणायाईणं ७५        | २२         |
|                     | २२८          | 48      | जत्य ण करणं चिंता ६२९  | १३२        |
| जइ एवं तो पिवरो     | 30.          | 90      | जत्य ण कंट्यभंगो १२०   | 39         |
| », », "इत्थी        |              | २७      | जम्हा पंचपहाणा ७१      | <b>Ę</b> Ę |
| जय कहव तत्य जिम     |              | . 92    | जिम्म भवे जं देहं २९५  | ξc         |
| जइ कह वि हु एयाई    |              | ४१      | जरउद्देसयअंडय २०५      | 88         |
| जह राणियती जीवो     | ६४           | 93      | जरसो य वाहिनेयण ५९२    | 924        |
| 95                  |              |         |                        | ,          |

|                                  | गा० सं०   | पृष्ठम्   | गा० सं०                 | पृष्ठम्    |
|----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|------------|
| जलवरिणसवा याई                    | १२२       | ३२        | जिणवरसासणमतुलं ५९९      | 986        |
| जस्स गुरू सुरहिसु                | मो २५१    | 46        | जीवकम्माण उहयं ३२४      | ৬४         |
| जस्स ण गया ण चव                  |           | <b>48</b> | जीवपएसप्पचयं ६२२        | 939        |
| जस्स ण गोरी गंगा                 | २७६       | € ₹       | जीवपएसेक्केक्के ३२५     | ७४         |
| जस्स ण णहगामित्                  | र ६११     | १५९       | जीवस्स होंति भावा २     | ٩          |
| जस्स ण तवो ण                     | ५३१       | 998       | जीवाण पुग्गलाणं ३०६     | ও০         |
| जह अणियद्टि पउ                   |           | १३८       | जीवो अणाइणिचो २८६       | ६६         |
| जह कणयमज्जको                     | इव १५     | 8         | जीवो सया अकत्ता १७९     | ४३         |
| जह कोसुंभयवत्थं                  |           | 936       | जे कयकम्मपउत्ता २७      | 6          |
| जह गिरिणई तला                    |           | 66        | जे तियरमणासत्ता २३      | ও          |
| जह गुड़धादइजोए                   |           | ५२        | जे पुण भूसियगंथा १३५    | ३४         |
| जह चिरकालोलग                     | ाइ ६४७    | 935       | जे पुणु मिच्छादिही ५९४  | १२५        |
| जह जह वडुइ लन                    | छी ५६८    | १२१       | जे संसारी जीवा ४        | ર          |
| जहजाय <b>लिंगधारी</b>            | 992       | ४७        | जेसिं आउसमाणं ६७७       | १४३        |
| जह णावा णिच्छि                   | -         | 990       | जेहिं ण दिण्णं दाणं ५६९ | 929        |
| जह णीरं उच्छुग                   | યું ૫૦૩   | 906       | जो इंदियाइं दंडइ १७६    | ४३         |
| जह तं अउन्द्रणा                  | मं ६४५    | १३७       |                         | १३८        |
| जाणइ पिच्छइ स                    | ग्रहं ६९५ | १४६       |                         | १३६        |
| जाणंहा पिच्छंतो                  |           | १४२       |                         | ६८         |
| जागता सम्बद्धाः<br>जह पाहाणतरंडे | 960       | ४६        | जो कुणइ जयमसेसं २१५     | 49         |
| जह भाहागतर<br>जह भंडियारि 9      | तिसो ३३८  | ৩৩        | जो कुणइ पुण्णपावं ३८    | 99         |
| जह नाउनार उ                      | रं ५२६    | 993       | जो खवयसेढिह्हो ६६०      | १३९        |
| जह सुद्धफलियभ                    |           | 980       | जो जत्थ कम्ममुक्को ६९०  | 984        |
| जह सुक्रमाण्यम्<br>जाम ण छंडहः   | गेहं ३९३  | 4         |                         | <b>३</b> 0 |
| जारिसओ देहर                      | _         | 93        | १ जो डहइ एयगामं २४३     | 4,6        |
| जारसञा ५००                       |           |           | ७ जो ण जाणइ जो ण २३२    | ५४         |
| जाव पमाए पर<br>जा संकल्पविय      | •         | ৩         | ४ जो ण तरइ णियपावं २५२  | ५८         |
| जा संकप्पो चि                    |           | 93        | ९ जो ण हि मण्णइ एवं २७० | ६३         |
| न्त्रा सन्तर्भारम                |           |           |                         |            |

|                     |             | v              | ÿ                        |               | t           |
|---------------------|-------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------|
| ग                   | ० मं •      | <b>प्रथम</b> ् |                          | गा० सं०       | प्रष्टम्    |
| जा तसबदाट विरक्षो   |             | 60             | झाणं झाऊण पुणो           | ४८१           | 908         |
| जो तिलातम जो ति     |             | ષવ             | झाणं सजोइनेवलि           | ६८३           | <b>ዓ</b> ጵዩ |
|                     | <b>૨</b> ૩૩ | ખુખ            | झायइ घम्मज्ज्ञाणं        | ६०३           | 920         |
| जो पटइ मुणइ मावइ    |             | 980            | झायारी पुण झाणं          | ६१६           | 930         |
| ना परमहिलाकने       |             | ષર             | क्षेयं तिविहपयारं        | કંકેવે        | १३३         |
|                     | ४५६         | 900            | ड                        | •             | 4           |
| जो पुण गोणारिपमुहे  | 584         | ४७             | <b>ठिदिकरणगुणप</b> उत्तो | २८२           | इष          |
| जो पुग चेयणवंती     | 85          | 92             | ठिदिकारणं अधम्मो         | २०७           | 90          |
| जो पुण हुंतइ धणकण   | 495         | 999            | গ                        |               |             |
| जो पुणु वर्द्धारो   | 886         | 96             | ण उ होइ थविर             | 996           | ३१          |
| जो भणइ को वि एवं    | २८०         | ८६             | णहुचउघाइक्रम्मं          | 860           | 908         |
| जो बोल्ड् अप्पाणं   | ५५५         | 996            | णहरहकम्मबंधण             | 586           | 988         |
| जो हणइ एयगायी       | २४४         | ५७             | णहद्वकम्मवंधो            | ३७६           | 63          |
| जं उपालः दन्यं      | 406         | 925            | णहद्वपयिं वंधो           | ६८७           | 984         |
| जं कम्मं दिहयदं     | 95          | Ę              | णट्टा किरयपविती          | 569           | 988         |
| जं जं सयमायरियं     | १३६         | ३४             | णहासेमपमाओ               | ६१४           | १२९         |
| जं णाध्य रायदोसो    | \$ 00       | 989            | णहे मणसंक्षे             | ३२३           | ৩৫          |
| जं पुण ह्वीदव्वं-   | ३१७         | ७२             | णहे असेसलोए              | २४२           | 29.60       |
| ज पुण संपद् गहियं   | 940         | ર્ષ્           | ण तिलोत्तमाए             | २७७           | ६४          |
| जं पुणु वि णिरालंबं | 369         | ٧٤             | णत्यि धरा आयासं          | २१७           | ५२          |
|                     | 430         | 993            | णस्य वयसीलसंजम           | <i>ખુ</i> ખુવ | 990         |
| जं युद्धो तं अप्पा  | ४३३         | ९६             | ण सुणइ इय जो             | ३९८           | 45          |
| . इ.                |             |                | ण मुणइ जिण               | 9 6 3         | ४०          |
| साणस्स फलं तिविहं   |             | 433            | ण मुणइ सर्यः             | 969           | 88          |
| माणस्य य सत्तीए     |             | 1              | ण य चिंतइ देहत्थं        | ६२८           | 922         |
| 4 4                 | રેડહ        |                | ण य देइ णेय              | 29.6          | 999         |
|                     | 904         | २९             | ण लहंति फलं              | 440           | 910         |
| झाणेहिं तेहिं पावं  | ३६४         | ८२             | ण वि होइ तत्थ            | ডড            | २१          |

| •                              | गा० सं० | पृष्ठम् |                     | गा० सं०    | पृष्ठम् |
|--------------------------------|---------|---------|---------------------|------------|---------|
| णहदंतसिरण्हारु                 | 806     | 99      | ण्हवणं काऊण पुणो    |            | 50      |
| ण हु अस्थि तेण                 | ९५      | २७      | ण्हाणाओ चिय सुद्धिं | <b>२</b> २ | v       |
| ण हु एवं जं उत्तं              | 89      | ર્દ     | त                   |            |         |
| ण हु. वेयइ तस्स                | ३७      | 90      | तइए समए गिण्हइ      | ३०१        | ३९      |
| णाऊण तस्स दोसं                 | ५४६     | 995     | तज्झाणजायकम्मं      | ६०४        | १२७     |
| णाणाकुलाइं जाइ                 | २०७     | 40      | तणुपंचस्स य णासो    | ६३७        | १३४     |
| णाणाण दंसणाण                   | ३३०     | ७७      | तत्तो परं ण गच्छइ   | २७८        | £8.     |
| णाणावरणं कम्मं                 | ३२१     | ७६      | तत्थ चुया पुण संता  | 483        | 995     |
| णावा जह सच्छिद्दा              | 486     | ११७     | तत्थ ण वंधइ आऊ      | २००        | ४०      |
| णाणेण तेण जाणइ                 | ६७३     | १४२     | तत्थ वि गयस्स जायं  | 985        | ३६      |
| णाणं जइ खण्                    | ६६      | ર્૦     | तत्थ वि विविहे भोए  | ४२२        | ९३      |
| णिग्गंथं दूसित्ता              | १५६     | ३८      | तत्थ वि सुहाई भुतं  | 490        | १२६     |
| णिग्गंथं पव्वयणं               | १५२     | ટ્રેહ   | तत्थेव हि दो भावा   | ६५३        | १३८     |
| णिग्गंथो जिणवसहो               | १३४     | ३४      | तम्हा इत्थीपज्जय    | 96         | २७      |
| णिचाणिचं दव्वं                 | ७१      | 29      | तह्या इंदियसुक्खं   | 904        | ४२      |
| णियभासाए जंपइ                  | Ę٥      | 96      | तह्या कवलाहारो      | 994        | ३०      |
| णिव्विदिगिंछो राया             | २८१     | ६५      | तम्हा ण होइ कत्ता   | २२१        | ५२      |
| णिसुणंतो थोत्तस्सए             | ४१४     | ९२      | तम्हा ण होइ कत्ता   | २३४        | بربر    |
| णिस्सेसकम्ममुक्खो              | ३४६     | ७९      | तह्या सम्मा दिही    | ४२४        | , 88    |
| णि <del>र</del> सेसमोहखीणे     | ६६१     | १३९     | तह्या सयमेव सुओ     | 60         | २३      |
| णिस्संगो णिम्मोहो              | 596     | १३०     | तम्हा सो सार्लवं    | ३८८        | ८७      |
| णिइओ सिंगेण सुओ                | . ५४९   | 40      | तवयरणं वयघरणं       | g u,       | 9\$     |
| णिहलावयं च खंघा                | ३०४     | ७०      | तस्युप्पणो पुतो     | २१४        | 49      |
| णो इंदिएस विरओ                 | २६१     | દ્વ     | तह विण सा वंभ       | २४८        | 46      |
| <b>णोकम्मकम्महारो</b>          | 990     | २९      | तह संसारसमुद्दे     | 490        | 990     |
|                                | 999     | ३०      |                     | ४६७        |         |
|                                | ११३     | ३०      | ता देही ता पाणा     | ५२०        | 993     |
| ं, ', ','<br>जो बन्हा कुणइ जयं |         |         | ता रूसिऊण पहओ       | १५३        | ૮ર      |

|                     |                      |                 | 2                   | ॥० सं० | <b>नृ</b> ष्टम् |
|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------|-----------------|
| ब                   | ा० सं∘               | <b>पृष्टम</b> ् |                     | 888    | 900             |
| ता मंतिणा पडतं      | 30,0                 | ३७              | दायारो वि य         | ५१५    | 999             |
| तित्ययरतं पता       | £ 15 <sup>10</sup> , | 358             | दायारेण पुणी वि     | ३५४    | 69              |
| निण्तं सन्तु पडमाणं | 383                  | 36              | दिसिविदिसिपच        | -      | 994             |
| तिरियगई उववण्गा     | 2,6                  | ٩,              | दीवे कहिं पि मणुया  | ५६१    | 995             |
| तिवहं भगंति पत्तं   | 850                  | 900             | दुक्खेण लहह वितं    | 933    | 3,8             |
| तीतमुद्धतो दिवसो    | ३१४                  | હર્             | दुद्धरतवस्स भगगा    |        | 33              |
| त्रंगा वरत्रे       | 490                  | १२५             | दुविहतवे उज्जमणं    | १२६    | •               |
| तें किंद्यधम्मलग्गा | 983                  | ४७              | दुविहो जिणेहि       | 998    | <u>ર</u> ૂવ     |
| ते निय पनायगया      | 5                    | 3               | दुविहं तं पुण भणियं |        | ्६२             |
| नेणुत्तणवपयत्था     | २७८                  | ૬૪              | देवचणाविहाणं        | ६२६    | १३२             |
| ते धण्णा लोयतिए     | ५६६                  | १२०             | देवाण होइ देहो      | ४११    | 89              |
| ते पुण जीवाजीवा     | 244                  | 50,             | देवे धुवइ तियाले    | ३५५    | 69              |
| तेसि पि य समयाणं    | ३१२                  | ७१              | देवे विह्नण गुणा    | 86     | 98              |
| तं दव्वं जाइ समं    | 462                  | १२३             | देसावहि परगावहि     | २९२    | ६७              |
| तं दुव्भेयपडसं      | ६४२                  | 934             | देहत्थो झाइजइ       | ६२१    | 434             |
| तं पि हु पंचपयारं   | 9 €                  | 4               | देही पाणा रूवं      | 490    | 999             |
| तं पुण केवलणाणं     | 906                  | 39              | दोसा छुहाइ भणिया    | २७३    | ६३              |
| तं पंचभेयउत्तं      | 335                  | 40              | दंढं दुद्धिय चेलं   | ८६     | 50              |
| तं फुडु दुविहं भणि  | •                    | 83              | दंसण आवरणं पुण      | ३३२    | ७६              |
| तं लिहिङ्ग णिमितं   | 40.                  | રૂદ્            | 8                   | ī      |                 |
| तं वयणं सोऊणं       | 980                  | 3,6             | धम्मज्ञाणं भणियं    | ३६६    | ८३              |
| तं सम्मतं उतं       | २७२                  | ६३              | धम्माधम्मागासा      | ३०५    | ७०              |
| द                   |                      |                 | धम्मोदएण जीवो       | 346    | 69              |
| दहरुक्सणसंजुतो .    | ३७२                  | 64              | धावंति सत्यहत्या    | 408    | १२२             |
| दित्वीरसप्पिसंभव    | •                    | 903             | ध्रयमायरिवहिणि      | 964    | 84              |
| दाऊण पुचादन्वं      | 840                  | 50              | τ                   | 1      |                 |
| दाणस्साहार फलं      | ४८३                  | 900             | पडरं आरोयतं         | 900    | ४१              |
| दायारो उवसंतो       | ४९५                  | 904             | पक्केहि रसङ्ख       | ४७७    | 308             |
| ,                   | - • 1                | ,               | ं ह                 |        |                 |

| 4                                | ग० सं०     | पृष्ठम् । |                        | गा० सं०    | <b>पृ</b> ष्ठम्  |
|----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------|
| पक्खीणुज्जाहारो                  | 992        | 30        | पाणिविमुत्ता लंगलि     | ३००        | ६९               |
| पच्छा अजोइकेवलि                  | ६७९        | १४३       | पणयालसयसहस्सा          | ६९१        | 984              |
| पजायं च गुणं वा                  | ६४४        | 935       | पिच्छिय परमहिला        | فعربهافع   | १२२              |
| पजाएण वि तस्स                    | 266        | દ્દ્      | पिंडो वुचइ देहो        | ६२०        | १२०              |
| पंडिकूलमाइ काऊं                  | ५६३        | 930       | पीढं मेरं किपय         | ४३७        | ९६               |
| पिडदिवसं जं पावं                 | ४३२        | ९५        | पुजा उवयरणाइं          | ४२७        | 98               |
| पंढमं वीयं तइयं                  | ६८६        | 988       | पुणरवि गोसवजण्णे       | ५३         | 90               |
| पत्थरमया वि दोणी                 | 480        | 996       | पुणरवि तमेव धम्मं      | 895        | ९३               |
| परमोरालियकायं                    | 560        | १४३       | पुण्णवलेणुववज्जइ       | 460        | 928              |
| पंविसेवि णिज्जण                  | २१३        | 40        | पुण्णस्स कारणाइं       | ३९५        | 66               |
| पसमइ रयं असेसं                   | ४७०        | 902       | पुण्णस्स कारणं         | ४२५.       | 88               |
| पंणविय सुरसेण                    | 9          | 9         | पुण्णेण कुलं/विडलं     | ५८६        | १२४              |
| पणमंति मुत्तिमेगे                | ४६५        | 909       | पुण्णं पुन्वायरिया     | 288        | 68               |
| पत्तस्सेस सहावो                  | ४१४        | 990       | पुण्णाणं पुज्जेहि य    | ४७२        | १०३              |
| पत्तपंडियं ण दूसइ                | ६८         | २०        | पुत्तत्थमाउसत्थं       | ७६         | २२               |
| परपेसणाई णिचं                    | 400        | 929       | पुन्वकयकम्मसडणं        | ३४४        | ७९               |
| परमप्पयस्स 'ह्वं                 | 400        | 905       | पुन्वुता जे भावा       | ६१५        | १२९              |
| परमहो कालाणू                     | ३१०        | ৩৭        | पचमयं गुणठाणं          | ३५०        | 960              |
| पर संपया णिएउं                   | ५७६        | 922       | ,, ,,<br>पंचमहव्ययधरणं | ५९९<br>१२५ | <b>१२६</b><br>३२ |
| परिणामियभाव                      | 990        | 86        | प्रमाहण्यसम्           |            | ~ ` `            |
| परिफंदो अइसुहमो                  | ६६९        | 989       | फासुयजलेण ण्हाइय       |            | ९४               |
| पल्लोबमआउस्सा                    | ५३६        | 998       | 5                      |            |                  |
| पहरंति ण तस्स                    | ४६०        | 909       | वज्झन्भंतरगंथे         | 909        | 26               |
| पहु तुम्ह समं जायं               |            | 929       | बत्तीसा अमरिदा         | ४५२        | 33               |
| पाणचउक्कपउत्तो                   | २८७        | દ્દ       | बहिणिमाएण उत्तं        | १६२        | ४०               |
| पावेण तिस्यिजम्मे                | 40         | ુ પ્      | बहिरंतरगंथचुवा         |            | ३२               |
|                                  | ४२९<br>४२९ |           | बहिरब्भंतरतवसा         |            |                  |
| पावेण सह सदेहं<br>पावेण सह सरीरं |            |           | बीओ भावो गेहे          |            |                  |
| यावण वह सरार                     | ४३१        | 2 1       | alsa anar a            |            | •                |

| 70                                       | ११० सं० | वृष्ठम् । |                    | गा॰ सं॰         | <b>प्र</b> प्रम् |
|------------------------------------------|---------|-----------|--------------------|-----------------|------------------|
| यंभो करेड तिजयं                          |         | ४९        | मसयरपूरणमुरिणो     | 9 ६ व           | ४०               |
| समा करः ।तजप                             | 404     |           | मा मुक्हपुणगहेउँ   | 388             | 66               |
| भाणियं सुयं वियक्तं                      | ६४७     | १३६       | मायापमायप इरा      | 83              | २६               |
| <del>-</del>                             | ४९६     | 900       | मोयाए तं भव्वं     | 388             | 96               |
| भती तुष्टी य खमा<br>भद्दस्स लक्ष्मणं पुण | ३६५     | 63        | मिच्छत्तरसपउत्तो   | 35              | <b>,</b> 8       |
| भद्रस्त लग्खण युग<br>भगद्द णग्गउ भगद्    | २५४     | ५९        | मिच्छतस्युदएग      | 92              | Y                |
| भावह अणुन्दयाई                           | 866     | 908       | मिच्छत्तेणाच्छण्गो | १६६             | 80               |
| भावेष कुणइ पावं                          | હ       | ર         | मिच्छादिहीपुण्गं   | 800             | 68               |
| _                                        | ३२७     | હષ્       | मिच्छादिही पुरिसो  | 888             | 906              |
| भावेण तेण पुण                            | 946     | 36        | मिच्छा सासणमिस्स   | 7 90            | •3               |
| भीएहिं तस्य पूआ                          | 496     | 399       | मुक्खं धम्मज्झाणं  | ३७१             | 83               |
| भुक्तसमा ण हु                            | ५२३     | 992       | मुणिभोयणेण दव्वं   | <b>પ</b> ૃદ્દ હ | 920              |
| भुक्खाकयगरणभयं<br>क्लोक्सक्तं कोको       | _       |           | मेहणसण्णारूडो      | ३९०             | ۷۵               |
| भूमीसयणं छोचो                            | 388     | ३७        | मोहस्स सत्तरि खह   | •               | હંદ              |
| H.                                       |         | 6.5       | मोहेइ मोहणीयं      | ,<br>233        | ષ્ટ્ર            |
| मइसुइउवहिविहंगा                          | 380     | ĘĘ        | मंमासिणो ण पत्तं   | 3 g             | 9                |
| मद्द्युइओहीणाणं                          | ६३५     | १३४       |                    | •               |                  |
| मङ्णाणं सुर्णाणं                         | २९१     | ६७        | मंसेण पियरवरगो     | २६              | ۷                |
| मजे धम्मो मंसे                           | 826     | 80,       |                    | ₹               |                  |
| मज्सिमपत्ते मजिसम                        | ,400    | 906       | रक्खंति गोगवाई     | ५७३             | १२२              |
| मज्हो अरिहं देवं                         | 80,0    | 99        | रतामता कंता        | १८३             | 88               |
| गणपञ्चवं च दुविहं                        | 565     | Şc        | रद्धो कूरो पुणरवि  | २३७             | ٧٤               |
| मणवयणकायमुद्धी                           | 390     | 993       | रयणणिहाणं छंडइ     | 69              | 34               |
| मणसहियाणं ज्ञाणं                         | ६८४     | 980       | रयणिदिणं ससि       | ५९ १            | १२५              |
| मण्गइ जलेण                               | 96      | 4         | रविमेहचंदसायर      | ६९६             | १४६              |
| मयकोहलोहगहिशो                            | ५५२     | 996       | रायगिहे णिस्संको   | 260             | ६४               |
| मलिणो देहो णिचं                          | २०      | ε '       | रिउतियभूयं अयणं    | ३१५             | હર્              |
| महुमन्जनंसविरहे                          | ३५६     | 69        | रुद्दं कसायमहियं   | 3 ६ 9           | ८२               |
| महुलित्तलगगसरिसं                         | ३३४     | 30        | रूपत्थं पुण दुविहं | દર્જ            | 939              |
|                                          |         |           | 3 6 6              | •               | • • •            |

ľ

1, 12,

|                          | गा० सं०  | पृष्ठम् | (                  | गा० सं० | पृष्टम् |
|--------------------------|----------|---------|--------------------|---------|---------|
| रंडा मुंडा थंडीं         | 962      | 88      | वंकेण जह सताओ      | ३०      | 5       |
| 5                        | रु       |         | वंदइ गोजोणि सया    | ४९      | 98      |
| लवणे अडयालीसा            | ५३४      | 998     | स                  |         |         |
| रुद्धं जइ चरमतणु         | ४२३      | 88      | सई ठाणाओ भुल्लइ    | ५८३     | १२३     |
| लहिऊण संपया ज            | रे ५२७   | 999     | स≆काईइंदत्तंअह     | ६३६     | १३४     |
| लहिलण सुक्कझाण           | ३२४      | 904     | सगयं तं रूवत्यं    | ६२५     | 939     |
| लहिऊण देससंजम            | ५९६      | १२६     | सत्तप्याररेहा      | ४५३     | 99      |
| <b>लोयग्गसिहर</b> खित्तं | ६८८      | 984     | सत्तमयं गुणठाणं    | ६४१     | १३५     |
| लोहमए कुतरंडे            | 488      | 990     | सत्तुस्सासे थोओ    | ३१३     | ७२      |
|                          | <b>1</b> |         | सत्थाइं विरयाइं    | 944     | ३८      |
| वृहणकालो समओ             | ३११      | ৩৭      | सब्भावेणुडुगई      | २९९     | 58      |
| वडवाए उपण्णो             | 988      | 86      | सम्मत्तणागदंसण     | ६९४     | १४६     |
| वत्तणगुणजुत्ताणं         | २०९      | ৩৭      | सम्मत्तसुदवएहिं    | ३१८     | ७३      |
| वत्तावत्तपमाए            | ६०१      | १२७     | सम्मादिहीपुणां     | ४०४     | 90      |
| वत्थंगा वरवत्त्ये        | 469      | 928     | सम्मादिही पुरिसो   | ५०२     | 906     |
| वयणियमसील                | 74       | 6       | सम्मामिच्छुदएण     | 986     | 86      |
| <b>वयभदृकुं</b> ठरुद्दे  | 968      | ४६      | सम्मुग्घाईकिरिया   | ६७६     | १४३     |
| वरिससहस्सेण              | १३१      | ३३      | समुद्राएण विहारो   | १२९     | ३३      |
| वसियरणं आइटी             | ४५९      | 900     | सन्वगओ जइ विण्हू   | ४०      | 99      |
| वामदिसाइ णयारं           | ४६४      | 909     | ,, ,, ,,           | 84      | १३      |
| वारसय वेयणीए             | ३४३      | ७८      | सव्वस्सेण ण तित्ता | २४      | ۷       |
| विकहा तह य कसा           | ५०२      | १२७     | सन्वासु जीवरासिसु  | ४७      | १४      |
| विग्घविणासे पावइ         | ६६७      | 989     | सन्वे उवरिं सरिसा  | ६९२     | 984     |
| विणयादो इह मोक्र         | बं ७४    | २२      | सन्वे भोए दिन्वे   | ५९३     | 924     |
| विरहेण रुवइ विल          | २२७      | ५३      | सन्वे मंदकसाया     | ५४१     | 994     |
| वेओ किल सिदंतो           | 40६      | 908     | सन्वेसि जीवाणं     | ४९०     | १०६     |
| वेणइयमिच्छिदही           | ७३       | २२      | सन्वसिं दन्वाणं    | ३०८     | ৩ 9     |
| वेणइयं मिच्छतं           | 82       | २४      | ससपुक्कालिकण्णाओ   | ५३९     | 994     |

| - 1                                          | ॥० सं०     | पृष्टम्               | ः ब                | ग० सं०      | रुष्टम्                               |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| मायारे। अणयारी                               | 265        | €€                    | सो संग्णो सो वंधु  | ५६५         | 990                                   |
| तिदं सहबहनं                                  | 496        | <b>ેવર</b> ૬          | सो मोतियो भणिजइ    | 44          | 90                                    |
| तिरदेहिमणमुणं                                | ४६३        | 909                   | संकाइदोसरहियं      | २७९         | દ૪                                    |
| तिरिविमल <b>से</b> ण                         | 509        | 986                   | मंखो पुण मणइ       | 900         | ે ૪૨                                  |
| तिस्वमण्ड <b>ः</b><br>तिल्हारमभयर            | ¥&€        | 903                   | संते आयुक्ति जीवइ  | 69          | ર્ર                                   |
| सुहअमलो यर                                   | 305        | 69                    | संपत्तवोहिलाहो     | ४८५         | 904                                   |
| सुक्कज्झाणं पदमं                             | દ્દહ       | १३८                   | संवितीए वि तहा     | 905         | २९                                    |
| सुनकरकाण वडन<br>सुनकरकाण वीर्य               | £ 5 3      | 980                   | संवेओ णिव्वेओ      | <br>२६३     | € g                                   |
| सुक्कं तस्य पडतं                             | TTT<br>EUp | 920                   | संसयमिन्छादिही     | 66          | રેષ્ડ                                 |
| - सुरक्ष रात्य पुरुष<br>- सुरुष्णइ जीवो तवसा |            | y                     | संसारचक्रवाले -    | ४०३         | 90                                    |
| चुरक्षइ जावा तपता<br>मुद्रो खाइयमावो         | ६६८        | 989                   | संहणणस्स गुणेण     | 920         | 33                                    |
| सुपरिक्लिकण तम्हा                            | २२८<br>२२३ | 4ર                    | संहणणं अइणीचं      | 930         | 33                                    |
| - सुयदाणेण य सन्भइ<br>-                      |            | 74<br>90 <del>წ</del> |                    | 140         | 4.5                                   |
| •                                            |            |                       | €                  |             |                                       |
| सुरहीलोयस्यगो                                | ५२         | 90                    | हणिकण पोडछेलं      | 88          | 92                                    |
| सुददुक्तं भुंज्ती                            | ३०२        | ६९                    | हयगयगोदाणाइं       | ५२५         | ११२                                   |
| युरमापनाताणं .                               | ९४         | २६                    | हरिरइयसमवसरणो      | १७५         | 85                                    |
| मुहमो अमुत्तिवती                             | २९८        | Ę٩                    | हवड् चउत्थं ठाणं   | 249         | ६०                                    |
| सेआं सुद्धो भावो                             | Ę          | ર્                    | ,, ,, झाणं         | ३६२         | <b>د</b> ۶                            |
| सेसा जे वे भावा                              | ঙ          | ٦ :                   | इसिओ पुरेहिं       | <b>३</b> 9२ | 40                                    |
| ए ५५५५<br>सोकण इमं वयणं                      | 420        | 425                   | हिंसाइदोमजुत्तो    | ५५३         | 996                                   |
| साकण इस वयण<br>मो ऋइ सयणो भणाइ               | 380        | ३५                    |                    |             |                                       |
| सोत्तिय गन्तुन्द्रहा                         | ५६४<br>५४  | 350                   | हिंपारहिए धम्मे    | २६२         | ક્ષ                                   |
| सो दायब्बो पत्ते                             | 420        | 9 9 9 3               | हिंसाविरई सचं      | ३५३         | 60                                    |
| सो पुण दुविहो                                | 3,58       | £3                    | हुंति अणियहिणो ते  | ६५१         | १३७                                   |
|                                              | ३४७        | ७९                    | होऊण चक्कवटी       | ४८४         | 904                                   |
| रा ११ ए<br>सो बंधो चडमेओ                     | 3,38       | ७५                    | होहइ इह दुव्भिक्खं | 938         | ३५                                    |
| सोलर्जकमलमङ्शे                               | 888        | 30                    | होकण खीमोहो        | ६६४         | 380                                   |
| सोलगद्लेषु मोलह्                             | 849        | 99                    | हेडिडियो हु चेहइ   | ६५९         | १३९                                   |
| सोलससरेहिं चेडहु                             | ४४५        | 86                    | होंति अजावा दुविहा | ₹ o ३       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 7                                            |            | इति गाध               | ा-स्ची।            | 1 " 7       | •                                     |

### संस्कृतभावसंग्रहस्याकाराचनुक्रमणिका।

| 000 | The |
|-----|-----|
|     |     |

| , अ                       | श् <del>ठो० सं</del> ० | पृष्ठम् |                     | श्लो० सं० | पृष्ठम्    |
|---------------------------|------------------------|---------|---------------------|-----------|------------|
| अकृत्रिमेषु               | ५५९                    | २०६     | अथैतत्कथ्यते        | २६३       | १७५        |
| अक्षसौख्याय               | 949                    | १६४     | अथोर्घ्व स्वम       | 960       | १६८        |
| अक्षार्थेषु वि            | २१८                    | 909     | <b>अथौदासीन्ययु</b> | २२३       | १७१        |
| अक्षेषु विरती             | ३२४                    | १८२     | अदत्तपरवित्तः       | ४५४       | 988        |
| अक्षमनोवधि                | ३४६                    | 968     | अदेवे देवता         | २७        | 349        |
| अक्ष्णोर्निमीलनं          | 946                    | ८२      | अधर्मः स्थिति       | ३६४       | 964        |
| अचेतनानि                  | 980                    | १६४     | अधिकाराः स्युः      | 490       | २००        |
| "                         | २५३                    | 954     | अनन्तमुख            | ७३१       | २२३        |
| ्र'<br>अज्ञानत्वेन        | 9 ६                    | 940     | अनन्यसंभवी          | १२४       | 984        |
| अणुव्रतानि                | ५३१                    | २०२     | अनादिकालसं          | २९४       | १७८        |
| अतस्तत्क्षणिकै            | 984                    | १६४     | अनिच्छन्तीं ति      | ९७        | 949        |
| अतिसूक्ष्मश               | ७५५                    | २२६     | अनिवृत्तिगुण        | ७०८       | २२१        |
| अतो देशवता                | 889                    | १८३     | अनिष्टयोग           | ४३३       | १९२        |
| अतोपूर्वादि               | ६७१                    | २१७     | अनेन हेतुना         | 929       | 959        |
| अतो वक्ष्ये गुण           | ६२०।                   | २१२     | अन्तरात्मा त्रिधा   | ३५४       | 968        |
| अतो वक्ष्ये समा           | ६८७                    | २१८     | अन्तरायान् विना     |           | १७३        |
| अतः सासादनं               | <b>२</b> ९२            | 906     | अन्तरे ३वेत         | २०८       | 900        |
| अत्यन्तस्वल्प             | ७५८                    | २२६     | अन्तर्मुहूर्तका     | ७२        | 940        |
| अथ चेनिश्वलं              | ६०९                    | २११     | अन्तर्मुहूर्तमा     | 999       | ४९९        |
| अथ मिश्रगुण               | ३०४                    | 960     | अन्तर्वाह्यतपो      | ६३५       | २१३        |
| अथवा जिन                  | ६४३                    | २१४     | अन्ते तद्धचान       | ७५२       | २२५        |
| अथवा सिद्ध                | ४९४                    | 396     | अन्ते ह्येकतरं      | ७३७       | २२७        |
| अथ स्त्रीणां              | २४०                    | १७३     | अन्त्यदृष्टिचतु     | ७२३       | <b>२२२</b> |
| अथायोगिगुण                | ७५३                    | २२५     | अनस्याहार           | ५६७       | २०७        |
| अयायाागपुग<br>अथैके प्रवद | 48                     | 948     | अन्यचक्षणि          | 980       | १६३        |

ſ

|                         | स्रो० सं०       | <b>पृष्टम्</b> | 79               | <b>क्षो० सं</b> ० | <b>पृष्ठम्</b> |
|-------------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| अन्यस्य पुण्य           | ပရ <sup>ိ</sup> | 949            | असंयतगुण         | ३२२               | 929            |
| अन्ये चंवं यद           | ဋရ              | ૧૫૬            | y?               | ४४०               | १९३            |
| अन्य धीवर               | 923             | १६४            | असंयतो निजा      | ४३८               | १९३            |
| अन्येषां नाध            | ४६६             | १९६            | अस्तित्वान्नो    | e ku              | २१४            |
| अन्ये स्थविर            | ঽও৹             | १७६            | अस्तित्वातसृ     | ६७३               | २१७            |
| अन्यः कापीन             | ५४५             | २०४            | अस्तु वा तस्य    | २३५               | १७२            |
| अपात्रे विद्यितं        | युष्            | २०९            | अष्टाविंशति      | २७१               | १७६            |
| अपानद्वारमा             | ६९६             | 795            | अष्टोत्तरशतैः    | ४९३               | 986            |
| अपायधिन्त्यते           | ६४०             | २१४            | अष्टी मध्यक      | ७१२               | २२१            |
| अपूर्णस्वभ्रजी          | 355             | 909            | अहिंसालक्षणो     | ३०६               | 960-           |
| अपूर्वकरणा              | <b>२</b> २      | 949            |                  | आ.                |                |
| अपृयक्त्वमनी            | ७१७             | २२२            | आकर्षेत्यग्रजः   | 986               | १६९            |
| अप्रमत्तगुण             | ६५२             | २१५            | आत्मस्पन्दात्म   | ७४६               | २२५            |
| अप्रमत्ताद्यः           | <b>३५</b> ५     | 928            | आत्मा देहस्थितो  | ६६३               | २१६            |
| अप्रमत्तं गुण           | 500             | २१७            | आत्मानमात्म      | ७६०               | २२५            |
| अप्रायुकेन सं           | ५२२             | 209            | <b>आ</b> घसंहननो | २५४               | १७४            |
| अब्धा निमज्ज            | ५९६             | 208            | 2, 2,            | २६६               | 944            |
| अभयं प्राणसं            | ५६६             | २०६            | आयो दर्शनि       | ४४५               | 988            |
| अभन्यत्वं च भ           | 90              | 940            | आद्योपशमसम्य     | २९६               | १७९            |
| अ <b>मूर्तम</b> जम      | EÉÉ             | २१६            | 22 22            | २९७               | 908            |
| अयं गृहस्थ              | २८३             | १७७            | आयो विद्धते      | 488               | २०४            |
| अयं चन्धुः पिता         | 962             | 980            | थाची ह्युपश      | ৩                 | १४९            |
| अर्चन्ति परया           | 399             | 960            | आधं विना चतु     | 95                | 940            |
| अर्थादर्थान्त <b>रे</b> | ४०४             | २२०            | आप्तागमयती       | ३२७               | १८२            |
| अवधेः प्राक्            | २७६             | 908            | आरोहति ततः       | ६७५               | २१७            |
| अवस्थामेदतो             | ३५२             | 968            | 23 22            | ७१५               | २२९ -          |
| असुरा आतृती             | ४४              | 940            | आयुर्वेन्धविही   | ६८८               | 295.           |
| असी संतिष्ठते           | 994             | 959            | भायुर्वन्धे चतु  | ४२९               | 982            |
|                         |                 |                |                  |                   |                |

|                           |              |           |                  | . <del></del> .   | 17511   |
|---------------------------|--------------|-----------|------------------|-------------------|---------|
|                           | श्लो० सं०    | पृष्ठम् । | ,                | क्षो <b>० सं०</b> | पृष्ठम् |
| आर्तरौद्रं भवे            | ४३२          | 985       | इत्येतस्मिन्     | ६६९               | २१६     |
|                           | ५५०          | २०४       | इत्येतन्मत       | २८४               | 900     |
| ", "<br>आहारकद्वयं        | 300          | 909       | इत्येवं गन्य     | 900               | २३०     |
| आहारं भक्तितो             | <b>५</b> २७  | 209       | इत्येवं निगद     | १५२               | १६४     |
| आहारदानमेक                | षद३          | २०६       | इ येवं पात्र     | ५३०               | २०२     |
| आर्त्तध्यानव <b>शा</b>    | ४३४          | 953       | इत्येवं पंचधा    | 966               | १६८     |
|                           | ६८६          | २१८       | 29 27            | २९१               | 906     |
| आसंसारं चतु               | ६५७          | २१५       | इत्येवं लब्ध     | <b>99</b> 0       | २२७     |
| आहारासन<br>ो <del>ि</del> | •            | 902       | इत्येवं सप्त     | ३९२               | 966     |
| आहोस्वित्कव               | <b>२२९</b>   | 101       |                  | <del>ह्य</del> .  |         |
|                           | <b>₹</b>     | 000       | ईहक्पुराण        | 939               | १६२     |
| इच्छाकारवयः               | ५०३          | 999       | <b>ईक्स्थविर</b> | २८२               | १७७     |
| इति त्रयात्मकं            | ७०६          | २२०       | ईद्गिवधापि       | 66                | '१५८    |
| इति हेतोर्जि              | २३१          | 907       | इद्दिवधं पदं     | ६१८               | २१२     |
| इति हेतोर्न               | ६७           | 948       | ईहशं भेदस        | ४३९               | १९३     |
| इदानींतनमा                | २०२          | १६९       | 32 32            | ३७                | 943     |
| इन्द्राद्यष्टदि           | ४८१          | १९७       | ईदशं शास्त्र     | २११               | 900     |
| इन्द्रियविषया             | ३७           | १५३       |                  | उ                 | _       |
| इन्द्रियाणि वि            | ६६५          | २१६       | उत्कृष्टमध्यम    | ५१४               | २००     |
| इत्यादिषु प्र             | ६३३          | २१३       | उत्कृष्टसंयमं    | २४७               | १७४     |
| इत्याद्यनेकधा             | ६८           | 940       | उज्जयिन्या पुरी  | 968               | 956     |
| ं इत्यासां प्रकृती        | ३९७          | 969       | उत्पद्यन्ते सदा  | २४५               | १७३     |
| इत्येकत्वमवी              | ७२१          | २२२       | ,, ततो           | ५९३               | 508     |
| इत्येक <b>मु</b> पवा      | ५३६          | २०३       | उदितास्ते क्षयं  | ३९९               | 968     |
|                           | ४९२          | 990       | 0.0              | ५२१               | २०१     |
| इत्येकादशधा               | ४२३          | 959       |                  | तका ३४१           | १८३     |
| इत्येकेनैव सं             | ३ <b>१</b> ३ |           |                  | ६०१               | २१०     |
| इत्येतद्वर्तन             |              |           |                  | ६८३               |         |
| इत्येतद्विपरी             | १३३          |           |                  | ६८४               | २१८     |
| इत्येतद्धचान              | ७२२          | , , ,     |                  |                   |         |
|                           |              |           |                  |                   |         |

|                  | <i>श</i> ्ची • सं • | <b>पृष्टम्</b> |                    | श्हो•सं०   | पृष्ठम्  |
|------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------|----------|
|                  |                     | २२६<br>२२६     | एवं सुवर्णगर्म     | 993        | 959-     |
| दपान्यसमये       | ७६१                 | 7.74           | एवं संक्षेपतः      | ६१९        | . २९२    |
| <b></b>          | <b>ड</b>            | 396            | एवं स्नानत्रयं     | ४७१        | 988      |
| अन्वमेकं च्युती  | ६८२                 | २३८<br>३२७     | एवं स्युव्धून      | ५८७        | 206      |
| ऊर्ज्याभूता व    | १७७२                | 440            | 44 (3-4-1          | <b>d</b> . | 1        |
|                  | ध.                  | 0.6%           | ऐहिकाशाप्रि        | २.<br>३३२  | 962      |
| एकविंशतिभे       | ६५५                 | २१५            | _                  | ४०५        | 968      |
| एकस्थानम         | 300                 | 968            | ऐहिकाशाविश         |            | 1- 6     |
| एकादशजिने        | २३२                 | १७२            | 1                  | क          | :<br>555 |
| एकेन्द्रियस्व    | ७११                 | २२१            | कतिचिद्दिनशे       | ७३६        | २२३      |
| एकेन्द्रियेषु    | २३०                 | १७२            | कथंचित्पशुतां      | 80         | नपश्     |
| एकोरका गु        | 1466                | २०८            | कथंचिन्मानुषं      | 200        | 906      |
| एतस्कर्मरि       | ७२४                 | २२२            | करोति चान्तरा      | 536        | १७३.     |
| एतत्संसार        | ४०१                 | 968            | कर्तृत्वं द्विविधं | 906        | 950      |
| गुतरस्ववाग्      | 89                  | 949            | कमेक्षयाय यो       | ३९१ -      | 966.     |
| एतानि दश         | ६९०                 | 298            | कर्माण्यावस्य      | ६०२        | २१०      |
| एतस्ययता         | २४                  | 949            | कर्माण्येतानि      | ७१४        | २२१      |
| एवमनेकघा         | २२७                 | १७३            | कर्माष्टकविनि      | ३          | 988      |
| <b>37</b> 27     | २९०                 | 906            | कर्मास्रवनिरो      | ३८९        | ,966     |
| एवमाज्ञाम        | ३३५                 | १८३            | कर्मोदयाद्भवो      | \$         | 940      |
| एवमात्मप्र       | ७४०                 | २२४            | कर्मोपाधिविनि      | १६२        | १६५      |
| एवमष्टाह्मस      | ४१८                 | 989            | कल्पह्रमैरिवा      | ५२७        | २०५      |
| एपणाशुद्धितो     | ५६२                 | २०६            | कल्याणं परमं       | - 9७२      | 988      |
| एवं द्रव्यादि सं | ३९४                 | 966            | कश्चिदाहेति यत्    | Ęų         | 944      |
| एवं अमंति सं     | 64                  | 940            | कपायाणो चतु        | ६२१        | २१२      |
| एवं विरुद्धमन्यो | ६३                  | 948            | कः पूज्यः पूजकः    | ४६४        | 984.     |
| एवं वनयिकं       | १७३                 | १६६            | काकतालीयक          | ४२६        | 989      |
| एवं शक्तयनु      | 400                 | 988            | कायत्वमस्ति पं     | 369        | 960      |
| एवं सामायिक      | 404                 | 988            | कालत्रयानुया       | ३७९        | 960-     |
|                  |                     |                |                    |            |          |

| ь                                | श् <del>ठो० सं</del> ०        | पृष्ठम्     |                      | श्लो॰ सं॰ | <b>पृ</b> म्म् |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------|----------------|
| -काकतालीयक                       | २८९                           | 906         | खरशूकर               | ৩০        | 940            |
| किमेवं कियते                     | <b>२३</b> ३ <sup>,</sup>      | १७२         | ग                    | •         |                |
| किमत्र बहुनो                     | ৩৩৩                           | २२८         |                      |           | २२१            |
| कियत्काले गते                    | १९६                           | १६९         | गतिः खाभ्री च        | ७१०       | २२ <i>७</i>    |
| कियते गन्ध                       | 496                           | 290         | गतिसिक्थक            | १७७       | १८५            |
| कुदेवः कुमता                     | 806                           | १९०         | गतिहेतुर्भवे<br>     | ३६३       | १६२            |
| कुन्तककचश्रू                     | ७६                            | १५७         | गतोऽनुमार्गत         | 926       | १६४<br>१६४     |
| - कुमतिः कुश्रुत                 | ३४२                           | १८३         | गर्भादि <b>मर</b> ण  | १४९       | 946            |
| - कुम्भवत्कुंभ                   | ४६८                           | २२०         | गर्भाद्विनिस्ता      | 85        | 77°<br>794     |
| कुर्यात्संस्थापनं                | 860                           | १९७         | गिरीन्द्र इव नि      | ६५८       |                |
| कुलीनः संयमी                     | २५१                           | १७४         | गुणपद्यायवद्         | ३७३       | १८७<br>२२१     |
| कुत्वा काला <b>व</b> धि          | ४६०                           | 984         | गुणस्थानस्य          | 90°S      | 399            |
| कृत्वा पूजां नम                  | 409.                          | 999         | गृहच्यापारयु,        | ६०७       | <b>311</b>     |
| कृत्वा संख्यानमा                 | ४५९                           | 994         | 2) 39                | ६०८       | 955            |
| <b>कृ</b> त्वेर्यापथ्सं          | ४७३:                          | १९६         | गृहीत्वा चीवरं       | 984       | 988            |
| केचित्च्छूतार्णवो                | २७५                           | १७६         | गृही दशैनिक          | 288       | 990            |
| क्षणिके स्वीकृते                 | १३५                           | १६३         | गृह्णन्ति यतयो       | २८१       | 960            |
| क्षणिक रपाष्ट्रस<br>क्षणिकेकान्त | १३४                           | 963         | गोदुग्धे चार्क       | 305       | 946            |
| क्षपकः क्षपय                     | ६७६                           | <b>२</b> १७ | गोयांनिवन्यते        | ۶۵<br>۲۷  | 942            |
| क्षपकः सम्प<br>क्षयोपशमस         | ४३०                           | 993         | गोयोनिस्पर्शनाद्धर्म |           | 985            |
| क्षयापरानत<br>क्षयं नीत्वाथ      | ७६९                           | २२७         | गौणवृत्या भवे        | ४३७       | 208            |
|                                  | ४२१                           | 989         | गौणं हि धर्म         | ५५१       | <b>२</b> 9२    |
| ्क्षायिकी <del>इक्</del>         | 69                            | 946         | प्रन्था हास्यादयोः   | ६२६       | ×1×            |
| क्षारोष्णतीत्र                   | ર <sub>ે</sub>                | 949         |                      | ঘ         |                |
| क्षीणमोहं<br>                    | <b>२३</b> ४                   | १७२         | घातिकर्मक्षयो        | ३२८       | १८२            |
| श्चित्पपासाद<br>केन्न-           | ्र <b>२ ७</b><br>६ <b>२ ५</b> | 292         | 1                    | ६३०       | २१३            |
| -क्षेत्रं गृहं धनं               |                               | 111         | घटाकारा अधो          | ৩৭        | 940            |
| खनित्रविषश                       | ख<br>४६१                      | १९५         | घंटाचैभगल            | ४९०       | 986            |

| चक्षदर्शनमा<br>चक्षणामह<br>चतसो गतयो<br>चतुर्णोमनुयो<br>चतुर्गतिभवो<br>चतुर्गतिभवो<br>चतुर्गारिश<br>चतुर्भगिस्य<br>चतुर्भगिस्य<br>चतुर्भगवर्त<br>चराचरमिदं<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                         | क्ट्री ॰ स<br>च १९५<br>५९५<br>५९५<br>१९५<br>१९५<br>१९५<br>१९६<br>१९६<br>१९६<br>१९६<br>१९६ | 9 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                            | जीवसामान्यतो<br>जीवाजीवासवा<br>जीवितो दशिम<br>जीवो नित्यस्तु<br>जीवो हि सोपयो<br>जोर्णे तृणे सुव,<br>जैनमावा वद<br>ज्ञातारोऽखिल<br>ज्ञाता दृष्टापदा<br>ज्ञानदृष्ट्यायृते<br>ज्ञानं पूजा तपो<br>जानं भक्तिः क्षमा<br>जानं यदि क्षण<br>ज्ञानं विना न                         | 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| चतुक्यावर्त<br>चराचरमिदं<br>'' ''<br>चरुभिः मुखसं<br>चैतनालक्षणो<br>चैत्यभक्त्या<br>'' ''<br>जन्तोभीयो हि<br>जरनृणमिया<br>जात्यनुस्मरणा<br>जात्यनुस्मरणा<br>जात्यनुस्मरणा<br>जात्यनुस्मरणा<br>जानकीहरणा<br>जिनकल्योऽस्ति<br>जिनेन्द्रस्य घ्वनि<br>जिनेन्द्रस्य घ्वनि<br>जिनेन्द्रस्य घ्वनि | *                                                                                         | १९८८<br>१६१<br>१८८८<br>१९८८<br>१९८८<br>१९५<br>१९५<br>१९५<br>१९५<br>१९५<br>१९५<br>१९५ | ज्ञाता दृष्टापदा ज्ञानदृष्ट्यायृते ज्ञानं पूजा तपो ज्ञानं पूजा तपो ज्ञानं भक्तिः क्षमा ज्ञानं यदि क्षण ज्ञानं विना न तच्छरीराश्रया ततस्य वनहीनो ततस्रयोदशे ततोऽन्तर्याद्य ततो निवर्त ।नोऽमाणि गणी तो भव्यैः समा तोऽसी स्वास्पदं तः फुम्मं समु तः पंर्वाहिकी तः विष्यमुख्यं | 9 0 8 0 9 9 0 0 9 9 0 0 9 9 0 9 0 9 0 9 | 9                                       |

| ,                                 | श् <del>ठो० सं</del> • | पृष्ठम्     | к,                | श्लो॰ सं॰   | पृष्ठम् |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------|
| तिंक न कियते                      | ६२                     | 948         | तस्मादावलि        | ३७२         | १८६     |
| तत्तावस्त्राणि                    | ६९                     | 940         | तस्मादावर्य       | ६५०         | २१५     |
| तस्पापत् स्वत                     | १२७                    | १६२         | तस्मानिर्गत्य     | ८३          | 946     |
| तत्फलं च स्वयं                    | ३४८                    | 968         | <i>,</i> , ,,     | २८७         | 906     |
| तत्र निवृत्ति                     | ७५४                    | २२५         | तस्मान्मत्स्यादि  | ५७          | 944     |
| . तत्रादौ शोषणं                   | ४७३                    | १९६         | तस्य मतानुसा      | 904         | १६६     |
| तत्राद्यं यद्भुण                  | २५                     | 949         | तस्याङ्गे देवताः  | ۷٩          | 946     |
| तत्रायं ग्रुक्त                   | ६७९                    | २१७         | तस्या जीवो न      | २४ <b>२</b> | १७३     |
| तत्रानुभूय सत्                    | ६१३                    | २११         | तापसा प्रवद       | 960         | १६५     |
| तत्रापूर्वगुण                     | ६७२                    | २१७         | तावत्र्रातः स     | ४६८         | १९६     |
| 33 33                             | ६७४                    | २१७         | तावत्संवर्धते     | १५६         | 954     |
|                                   | ६९२                    | 295         | तिरश्ची गौर्तृणा  | ८७          | 946     |
| ,, ,,<br>तत्राप्यभून्महा          | १९३                    | 956         | तिलोत्तमेति वि    | 900         | 949     |
| तत्रास्त्यौदयिको                  | २६                     | 949         | तिष्ठन्त्येकैक    | ३६७         | १८६     |
| तत्रौगशमिको                       | ३२३                    | 969         | तिस्रभिः शान्ति   | ४९१         | १९८     |
| तथागुरुख                          | ७६४                    | २२६         | तिर्यगायुःक्षयं   | ६८९         | २१८     |
| तथा धर्मद्वये                     | ३१७                    | 969         | तीर्थाम्बुस्नानतः | ३८          | १५३     |
| तथापि कवला                        | २३९                    | १७३         | तीत्रमिष्यात्व    | ७२          | १५७ '   |
| तदङ्गे चेन वि                     | Ęo                     | 944         | तेचापिंतप्रदा     | ५७२         | २०७     |
| तद्भानयोगतो                       | <b>\$</b>              | २१८         | तेजोमूिमय         | ७२८         | २२३     |
| तद्यंत्रगंधतो                     | ४९६                    | 986         |                   |             | १६३     |
| तद्रोषात्पापि                     | २०४                    | १६९         | तोयैः कर्मरजः     | 866         | 986     |
| तन्मिथ्यात्वं                     | 39                     | 943         | तोयैः प्रक्षाल्य  | ४८४         | १९७     |
| तंपसा जायते                       | <b>३</b> ९             | 943         | तं कालाणुं समु    | ३७१         | 9८६     |
| तपसा आयः।<br>तप्तायः। पंड         | 96                     | 940         | s त्यक्तग्रन्थेषु | ६२७         |         |
|                                   | ४४७                    | 988         |                   | ६११         |         |
| तस्मादनुमतो<br>वस्मादनुमतो        |                        | 94          | 1                 | ७४८         |         |
| तस्माच्छुद्धि प्र<br>तस्मादार्येष | ६४७                    | <b>₹</b> 9` |                   | 7 990       | १६९     |
|                                   |                        |             |                   |             |         |

|                               | ~~~ ~~.          | erect .     |                             | श्लो० सं० | ेपृष्ठम् |
|-------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|-----------|----------|
| r .                           | ऋो∘ सं∘<br>-     | पृष्ठम्     | द्रव्याण्यनाद्यन            | ३७८       | 966      |
|                               | ₹<br>            | 900         | द्वी नवाष्टादशैक            | ٥٩        | 940      |
| दग्धरज्जुसम                   | સુંવે <b>ષ</b> ્ | 228         | द्रव्याद्रव्यान्तरं         | pou       | २२८ ः    |
| दण्डाकारं कपा                 | ७३९              | 1           | द्यणुकादिविमे               | ३५९       | 964      |
| ददात्यनुमति                   | ५४२              | २०३         | द्वादशाङ्गुलपर्य            | ६९७       | २१९      |
| दर्शनत्रयमाधं च               | 93               | 940         | ,                           | -         | • • •    |
| दर्शनाज्ज्ञानतो               | ~ <b>४१५</b> -   | 990         | ,                           | <b>7.</b> | a ø ta   |
| दर्शनिकः प्रकु                | ४५०              | 988         | धनधान्यादिव                 | ४५६       | 994      |
| दशगर्भाश्रितं                 | 970              | 989         | धर्मध्यानं तु               | ६३८       | २१३      |
| दशाष्ट्रदोष                   | २२१              | 909         | धर्माधर्मैकजी               | . ३८३     | 920      |
| दशघा प्रन्थ                   | ५२१              | २०३         | . धृत्वा जैने <b>रवरं</b> , | ६२९       | २१३      |
| दहत्येकतरं                    | १२३              | १६२         | ध्यातुं विचेष्टते           | ७४५       | २२४      |
| दिग्देशानर्थद                 | ४५८              | 984         | ध्यानध्येयादि               | ७५१       | २२५      |
| द्रमोहक्षय                    | ४१९              | 989         | ध्यानत्रयेऽत्र सा           | ६६४       | २१६      |
| दृष्टि <del>स्</del> वस्तटिनी | 620              | २२८         | ध्यानस्य फल                 | 500       | २३८      |
| द्या तान् क्षुभि              | 99.              | 949         | ध्यानस्य विघ्न              | ६९३       | 398      |
| हर्ष्ट्रा तिलोत्तमा           | ९६               | 949         | ध्यानात्समरसी               | ~ 398     | 909      |
| हट्टा मंत्रादिसा              | ४०६              | 988         | ध्यायन्ति गौण               | ६३७       | २१३      |
| े देयं दानं यथा               | 408              | 988         |                             | न         | •        |
| देहवन्धनसंघा                  | ७६२              | <b>२२</b> ६ | न जातु विद्यते              | 468       | २०९      |
| देहलीगेहरत्ना                 | ४०३              | 968         | नन्दीश्वरेषु दे 🕆           | ५५८       | रे०५     |
| देहास्तित्वेऽस्त्य            | ७५६              | . २५६       | न यान्ति मनसा               | 990       | 960      |
| दाता शान्तो विः               | हु ५११           | २००         | न वदत्यनृतं                 | ४५३       | 988      |
| दानमाहारभै                    | ष६१              | २०६         | नवविधं विधिः                | 420       | - 209    |
| दानं च कुरिसते                | ५९२              | . २०९       | न वन्द्या गौर्भवे           | ९२        | 948      |
| दान हि वामह                   | ५७५              | २०७         | न वर्त दर्शन                | 490       | 4 200    |
| दोषदृष्टेषु                   | ४१३              | १९०         | न शक्तुवंति                 | ६३१       | २१३      |
| द्रव्याणामवगा                 | ३६५              | 968         |                             | 903       | 960      |
| द्रव्याणि षद्प्रका            | ३३७              | -१८३        | <sup>।</sup> न शक्या मनसा   |           | 953      |
|                               |                  | ι           |                             |           | . , .    |

| • • •               | श्लो० सं०  | पृष्ठम् |                      | श्हो० सं० | पृष्ठम्     |
|---------------------|------------|---------|----------------------|-----------|-------------|
| नष्टाशेषप्रमा       | ६५४        | २१५     | नृगतिश्वानु          | ७६८       | २२७         |
| न सन्ति चेन्मता     | २५०        | 908     | नृपैमुकुटव           | ष्षु ६    | २०५         |
| न होवं चीवरं        | २५५        | १७४     | नैवं परिग्रहा        | २६२       | 904         |
| न ह्येवं सुप्र      | ३१५        | 969     | नैवं स्यान्मांस      | ६६        | १५६         |
| नानावारिभवे         | ४२०        | 989     | नोकर्मकर्मनामा       | २२६       | 909         |
| नास्ति क्षुधासमो    | ५६४        | २०६     | 97 97 77             | २२८       | १७२         |
| नास्ति क्षुधां विना | २१३        | 900     | नोहिष्टां सेवते      | . ५४३     | २०४         |
| नास्ति जीव इति      | 949        | १६५     | नोपचारो विना         | ३३९       | 968         |
| नास्ति त्रिकाल      | ५४७        | २०४     | न्यस्याव्हानादि      | ४८२       | १९७         |
| निय्रन्था यतयो      | ३०८        | 960     |                      | प         |             |
| निजशुद्धात्म        | ७१९        | ३२२     | परमात्मा द्विधा      | ३५६       | 964         |
| निजात्मद्रव्य       | ७२०        | २२२     | परिच्छितौ पदा        | ३२६       | १८२         |
| निजात्मानं नि       | ६०४        | २१०     | परिणामः पदा          | ३६८       | 966         |
| निद्रा स्नेहो हृषी  | ६२३        | २१२     | परितः स्नान          | ४७८       | 990         |
| निधयो नव            | 494        | 299     | पर्यायादीनां घटा     | 909       | 980         |
| निन्द्यासु भोग      | ५७७        | २०७     | पर्यायाः प्रभव       | ३७५       | 960         |
| नित्या चतुर्भुखा    | ५५४        | २०५     | पश्चात्स्नानविधि     | ४७०       | १९६         |
| निमित्तज्ञानतः      | 990        | 986     | पर्य सम्यक्त         | ३०२       | १९९         |
| निरालंबं तु य       | ६०६        | २९०     | पात्रे दानं प्रक     | ५९७       | २०९         |
| निर्वापितं समु      | ५२४        | २०१     | पात्रे यत्पतितं      | 989       | १६३         |
| निशम्येति वच        | 989        | 986     | पात्रं त्रिविधं      | ५,९३      | २००         |
| निश्चीयते पदा       | ३३६        | १८३     | पादयोः कंटकं         | २६५       | १७५         |
| निष्कलो मुक्ति      | ३५७        | 964     | पिंडस्थं च पद        | ६६०       | २१६         |
| निध्यकस्यं विधा     | ६९४        | २१९     | पिंडो देह इति        | ६६१       | २१६         |
| निःशल्या निरहं      | ६३४        | २१३     | पुण्यहेतुं परि       | ६१०       | 299         |
| निःशल्यो निरहं      | <b>३३३</b> | १०३     | पुण्यहेतुस्ततो       | ६१२       | <b>२</b> 99 |
| निःसायते ततो        | ६९९        | २२०     | पुण्योपचितमा         | ५७४       | २०७         |
| भीच <b>संहन</b> नं  | २७९        | 900     | । पुत्रेणार्पितदानेन | ५०        | १५४         |

| •                            | स्रो॰ सं॰     | पृष्ठम् ! | r " :                   | श्लो॰ सं॰ | वृष्ठम् |
|------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------|---------|
| पुरोक्तलक्षणो                | 393           | 966       | बाह्येर्दशविधे          | ६२४       | २१२     |
| पुस्तकं च यथा                | 260           | 900       | बुभुक्षा भोज            | २१७       | 909     |
| पुंवेदश्च ततः                | ७१३           | 229       | <b>ब्रम्</b> चर्यमचे    | 955       | 988     |
| पुजापात्राणि<br>पुजापात्राणि | ४७५           | 990       |                         | Ħ         | . ^     |
| पूजा दानं गुरू               | ५२३           | २०५       | भद्रमिष्यादशो 🕝         | 409       | २०१     |
| पूर्वभावार्जिता              | ९६७           | 966       | भव्यत्वोदयता            | ३०१       | 968     |
| पूर्वाकारान्यथा              | 360           | 960       | भव्यात्मा पूजकः         | ४६५       | 934     |
| पूर्वापरविरु                 | ३३०           | 962       | भस्मसात्कुरते           | 922       | १६२     |
| पूर्वापरदिने                 | ५३५           | २०२       | 27 : 17                 | ६१७       | २१२     |
| पृथ्वी तोयं तथा              | 362           | 964       | भावनादित्रिषु           | ४२७       | 989     |
| पंचभूतात्मिके<br>-           | 948           | १६५       | भावा जीवपरी             | ٠ ٦       | 988     |
| पंचविधेऽत्र                  | 3 <i>1</i> 40 | 968       | भावास्ते पंचधा प्रो     | का ६      | 989     |
| पंचाक्षविषयाः                | 963           | 986       | भावास्रवो भवे           | 366       | 966     |
| पंचामिना तपो                 | 489           | २०९       | भावोऽत्र क्षायिकः       | ७३६       | २२३     |
| पंचानां सद्धह                | ६६२           | २१६       | भीतेन तस्य शा           | २०६       | 900     |
| प्रत्याख्यानोदय              | ४४२           | 993       | <b>भुक्तिमात्रप्रदा</b> | 9 ६ ६     | १६६     |
| <b>प्रभवत्युपशम</b>          | ६७७           | २१७       | भुके इन्येस्तृप्तिर     | 85        | 948     |
| प्रशमास्तिक्य                | *78           | 989       | भुक्त्वा संत्यज्यते     | 406       | २००     |
| प्राणिनां रक्षणं             | Ę٥٥           | २०९       | भूतयोगात्मिका           | 986       | 958     |
| प्राणिप्राणात्य <b>ये</b>    | ६४            | 948       | भूत्वाथ क्षीण           | २००       | 909     |
| प्रातिहार्याष्टको            | ७३४           | २२३       | ,, ,,                   | ७१६       | २२२     |
| प्राप्य द्रव्यादि            | ३५१           | 968       | भूम्यादिपंच             | 900       | 980     |
|                              | দ্দ           |           | भूमिपूजां च             | ४७६       | 990     |
| फलमूलाम्बु                   | ५३७           | २०३       | भ्याद्भव्यजन            | ७७९       | २२८     |
|                              | व             |           | भेदाभेदनया '            | ६३६       | २१३     |
| वकनामा द्विज                 | ४६            | 948       | अमन् प्राप्तः           | 925       | १६२     |
| बध्यते कर्म                  | ३८७           | 966       | - 11-                   | म         | •       |
| बादरकाययो                    | , <i>080</i>  | २२५       | मतिः श्रुतावधी          | ३४३       | १८३     |

|   | , ,                  | श्लो० सं० | पृष्ठम् । |                      | श्हो० सं० | <b>पृ</b> ष्ठम् |
|---|----------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
|   | मत्स्यकूर्मवरा       | ५६        | 944       | मुक्त्वात्र कुत्सितं | ५१८       | २०१             |
|   | मद्यमोहाद्यथा        | २९        | १५२       | मुक्तवा निर्प्रन्थ   | २५२       | १७४             |
|   | मधुरं जायते          | २८        | 949       | मुख्यवृत्या भव       | ६५६       | २१५             |
|   | मधुवाद्याङ्ग         | ५७३       | २०७       | <b>मु</b> ख्यकालस्य  | ३७०       | 966             |
|   | मध्यमं पात्र         | ५१५       | २००       | मुख्यत्वेनेह         | ६९१       | २१९             |
|   | मनोवाक्काय           | ५३८       | २०३       | मुनयोऽनियता          | १६९       | १७६             |
|   | महोत्सवमिति          | 460       | २०६       | मुनीनामनुमार्गे      | ५४६       | २०४             |
|   | महास्कन्धस्य         | १३२       | १६२       | मूलशीलगुणै           | ६२२       | २१२             |
|   | माक्षिकामिष          | -888      | 988       | मृत्युं न लभते       | २१९       | 969             |
|   | मातृवत्परनारी        | ४५५       | 994       | मृत्वा जीवोऽथ        | ५२        | 948             |
|   | मायेयं तस्य          | 996       | १६१       | <b>मृत्वायमभवत्</b>  | 940       | १६५             |
|   | मानुषोत्तरबा         | ५७६       | २०७       | मोहमूलं भवेद्        | २१६       | 900             |
|   | मासं प्रति चतु       | ५०६       | 988       | मोहार्त्तः कुरुते    | ३१२       | 960             |
|   | मासं प्रत्यष्टमी     | ५३४       | २०२       |                      | य         |                 |
|   | मांसाशिनो न          | 86        | 948       | यक्षादिवलिशे         | ५२५       | २०१             |
|   | मांसेन पितृव         | ४३        | १५३       | यज्ञादावामिषं        | 49        | 944             |
|   | मिध्यातमस्त्व        | ४१७       | 990       | यज्ञादौ निहताः       | ७५        | 940             |
|   | मिथ्यात्वज्वर        | २ २४      | 909       | यत्कालान्तरि         | 969       | १६७             |
|   | मिथ्यात्वभावना       | 488       | २०९       | यत्र स्थित्वा        | १०४       | 960             |
|   | मिथ्यात्वालम्बना     | २८६       | 906       | यथा गौः प्रभ         | 90        | 948             |
|   | मिथ्यादित्रिषु मिश्र | 11 96     | 940       | यथावद्वस्तुनो        | ६५९       | २१६             |
|   | मिथ्याद्देन रोचेत    | 30,       | ं १५२     | यदार्जितं पुरा       | ३६        | १५२             |
|   | मिथ्या सासादनं       | २१        | 949       | यदाईन्त्यपदं         | ७२९       | <b>२२३</b>      |
| 1 | मिश्रौदारिकयो        | ७४३       | २२४       | यदि पात्रमल          | ५२९       | २०२             |
|   | मिश्रकर्मीदया        | ३०५       | 960       | यदि व्रह्मा जग       | ९४        | 948             |
|   | <b>मिश्रभावमिमं</b>  | ३२१       | 969       | यदि वैक्रियिकं       | 993       | 989             |
|   | मुक्तिं गताः पुन     | १६९       | 988       | यदि यः स्वकृतं       | १३०       | 9 4 2           |
|   | मुक्तवेह लौकिकं      | 940       | 958       | । यदौदारिकम          | ७२७       | २२३             |
|   | 4                    | •         |           | -                    |           |                 |

| *                                 | ़<br>श्लो० सं०   | पृष्ठम्       | 3 3                 | श्लो॰ सं॰    | - पृष्ठम्      |
|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|
| यद्द्वयगुणपर्या                   | ७१८              | 222           | रसे रसायने          | ६३२          | २१३            |
| यद्द्वयगुणपया<br>यद्ध्येये यच     | ७७६              | २२७           | रागोपयुक्तचारित्रं  | 98''         | 940'           |
| यद्यप चच<br>यद्यपि कुरुते         | २४१              | १७३           | राजादीनं भया .      | ५२६          | २०१            |
| यद्याप प्रश्त                     | ७०७              | २२०           | रूपातीत <b>मिदं</b> | ६'६७         | २१६            |
| यदाप त्रात<br>यद्यम्बुस्नान       | ३५               | 942           | रोगार्दितश्रमा      | ४१५          | 980            |
| यद्यन्त्रुरनान<br>यद्यंगिनः विावा | 969              | 9 & 4         | रौद्रध्यानेऽथ       | ४३६          | 997            |
| यद्येवं सकलं                      | 903              | "9 <b>६</b> ० |                     | <b>छ</b>     |                |
| यद्वेद्यते चला                    | ४००              | 968           | लक्षाश्चतुरशी       | ६१४          | 299            |
| यद्ग्यत प्रणा<br>यस्माच्छुद्धम    | <sup>.</sup> २३६ | 902           | लब्धमृत्युनेरः      | ४२२          | 989            |
| यस्य प्रयत्न                      | 969              | 966           | लञ्घा क्षायिक       | ४३१          | 983            |
| यस्य सम्यक्त                      | ४२८              | 989           | लवणाब्धेस्तटं       | -            | २०८            |
| - य <del>स्</del> यानन्तसुर्खं    | <b>२</b> १२      | 900           | लिक्षायुकाश्रय      | •            | . १७५          |
| यस्यास्ति महती                    | 909              | 980           | लेश्यास्तिस्रो      | 60           | 946            |
| यस्यास्त्यघाति                    | 280              | २ <b>२</b> ४  |                     | व            | • •            |
| यावत्त्रमाद                       | ्डरूड<br>६४६     | <b>२१४</b>    | वदन्ति धर्मशा       | "<br>"२७४    | १७६            |
| ं यावद् द्वीपाव्धयो               | ७८२              | २२८           | वंदना कियते         | 964          | , १६६          |
| ये च संसारिणो                     | , 8              | 988           | वर्णगन्धादिभिः      | 3 <b>६ ६</b> | 928            |
| ये चान्ये काष्ट                   | २९५              | 900           | वर्णमेकं रसं        | 346          | 964            |
| ये वदन्ति गृह                     | Ęoŭ              | 799           | वर्णाः पंच रसाः     | ७६३          | २२६            |
| योगत्रयस्य सं.                    | ४५२              | 988           | वर्षाष्ट्र माषस     | २६७          | 908            |
| योग्यकालागतं                      | ५२८              | २०१           | वसेत्सर्वागि        | ५५           | 944            |
| यो न वेति परं                     | 963              | 9             |                     | २ <i>५</i> ७ | १७५            |
| योषित्स्वरूप                      | <b>२</b> ४९      | 908           |                     | , 900        | 955-           |
| यंत्रं चिंतामणि                   | ४९५              | 996           |                     | ३८६          | 968            |
| यः सेवाकृषि                       | 480              | २०३           |                     | १ ६९५        | 39°S           |
|                                   | र                | , ,           | विचित्रलोक          | 437<br>483 ' | . 398<br>. 313 |
| रत्नत्रयोज्झतो                    | 49६              | २० -          |                     | ५८५          | 306            |
| रत्नत्रयोपयु                      | ४१४              | 980           |                     | 440          | २०८            |
| *                                 |                  | , , ,         | 1111 S 1111         | 140          | 700            |

| 43                   | श्लो०सं० | <u>पृष्ठम्</u> |                           | श्लो॰ सं॰   | पृष्ठम् |
|----------------------|----------|----------------|---------------------------|-------------|---------|
| विधायैवं जिने        | 400      | 988            | शारीरं मानसं              | ७९          | 946     |
| विनयों यदि स         | १६४      | 9 6 6          | गुद्धसम्यक्तव             | २६४         | 904     |
| विनाहारैर्वलं        | १९६५     | २०६            | शुभभावाश्रयात्            | نب          | 989     |
| विनाहारं न च         | २२५      | 909            | शीलवतानि त                | ४५७         | 984     |
| विनयोपकरणे           | 908      | 980            | शीलवतेषु सं               | <b>२</b> ७२ | १७६     |
| विरतिस्रस            | ४४३      | 983            | शैवाचार्या वद             | 956         | 966     |
| विरताविरत            | 888      | 988            | श्रद्धानं कुरुते          | ३२५         | 963     |
| विराजतेष्टाविं       | ३३१      | 962            | श्रीमत्सर्वज्ञपू          | 969         | २२८     |
| विरंचिर्जगतः         | ९३       | 949            | श्रीमद्वीरं जिना          | 9           | 988     |
| विशुद्धा निश्वला     | ७७४      | २२७            | श्रुतं चिन्ता वित         | ७०२         | २२०     |
| विशुद्धं दर्शनं      | ७३३      | २२३            | श्रुत्वाप्येवं पुराणोक्तं | ४७          | 948     |
| विश्वगर्भमन          | 998      | 989            | इवेताम्बरैः परि           | २०७         | 900     |
| विहरन् सकलां         | ७३५      | २२३            | 4                         | Γ           |         |
| विहाय गमन            | ७६५      | २२६            | षद्कर्मभिः किम            | ६०३         | 290     |
| वीरचर्या न त         | 486.     | २०५            | षण्मासायुः स्थिते         | ७३७         | २२४     |
| <b>वृत्तमोहोद</b> यं | ६८१      | २१८            | ₹                         | न           |         |
| <b>वृषभस्योपदे</b>   | १२९      | १६२            | सकलाणुवते                 | ३१८         | 969     |
| वेदनीयस्य सङ्गा      | २१४      | 900            | सग्रन्थत्वेन              | २५३         | १७४     |
| वेदवादी वदत्येवं     | ३३       | १५२            | सचित्ताहार                | ४४६         | 988     |
| वेदान्तं क्षणिकत्वं  | 32       | 942            | सत्ताववोध                 | १४६         | १६४     |
| वेद्यमेकतरं          | ७६६      | २२७            | सत्पात्रं तार             | 400         | २०७     |
| वेधायाः षट्छतीं      | ५८३      | २०८            | सदैवाशुद्धता              | २४४         | १७३     |
| वृतशीलद्याधर्म       | ४०       | १५३            | सद्दृष्टिपात्रदा          | ५६८         | २०७     |
| ŧ                    | श        |                | सद्यः सदीक्षित            | 900         | १६७     |
| श्तानि पंच           | 469      | 206            | सन्ति क्षुधादयो           | २२२         | 909     |
| शब्दो बन्धस्तम       | ३६०      | 964            | सन्त्यस्मदादयो            | 906         | १६७     |
| शंभोने विद्यते       | 924      | 983            | सन्मोक्षसाधने             | २६८         | १७६     |
| शान्तिनामा गणी       | 983      | १६८            | सप्तमं नरकं               | २४८         | 908     |
|                      |          |                |                           |             | 1       |

|                      | श्लो० सं०    | ू पृष्ठम् |                   | श्लो॰ सं॰ | पृष्ठम् |
|----------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------|
| सप्रकृतिप्रदे        | 355          | 966       | सासादनगुण         | ३०३       | 908     |
| समता वंदना           | ६४८ '        | २१४       | सिद्धयोऽप्यणिमा   | . ६६८     | २१६     |
| समभूत्कुल            | २०८          | 900       | सिद्धे द्वावेव    | २०        | 949     |
| समयादावली            | २९८          | 909       | सिंहाश्च महिपो    | 463       | "२०८    |
| सवितर्क सवि          | ७०१          | २२०       | सुरामांसाशनात्    | १४२-      | , १६३   |
| ससम्यक्त्वस्य        | २५९          | 904       | सूक्षे जिनोदिते   | ३३४ ,     | १८२     |
| सहभूता गुणा          | ३७४ ,        | 960       | सूक्षा वाग्गोचरो  | ३७६       | 960     |
| समीचीनमिदं           | ४०९          | 980       | सूतकस्येव सं      | ७७        | 940     |
| समीपीकरणं            | <b>५</b> ँ२३ | २०१       | सूतकाशुचि         | 450       | २९०     |
| समुत्पन्नेपि         | २२०          | 900       | सूर्याघी वन्हि    | ४०२       | 969     |
| समुत्पादोखि          | 999          | 989       | स्रष्टिनिर्मापणे  | 908       | 960     |
| समुद्घातस्य          | ७४२          | २२४       | सैकोरूकाः स       | ५७९       | २०८     |
| समुद्घातान्नि        | ७४४          | २२४       | संकान्ती च ति     | 808-      | 969     |
| समुच्छिन्नकि         | ७५५          | २२५       | संक्षेपस्नानशा    | ४९८       | 955     |
| सम्यक्त्वासाद        | २९३          | 906       | संचिन्त्यैवं कुधा | 909       | 980     |
| सम्यक्तवं दर्श       | 92           | 940       | संज्वलनकपा        | ६५३       | २१५     |
| सम्यग्जिनागमं        | ६५१          | २२५       | संत्यज्य वेदकं    | ६९५       | 906     |
| सम्यग्मिथ्यात्व      | ३१४          | 960       | संपूज्य चरणौ      | 403       | 988     |
| , ,,                 | ३२०          | 969       | संप्रति दुःषमे    | २७८       | 900     |
| भू<br>सर्वे झस्पधंका | ३९८          | 969       | संयमो नियमो       | १३६       | १६३     |
| सर्वज्ञः सर्वतो      | · ३२९        | १८२       | संयमोऽयं हि       | २६०       | २७५     |
| सर्वेष्वङ्गप्रदे     | 46           | 340       | संविभागोऽति       | 408       | २००     |
| सषद्त्रिंशे शते      | 966          | 986       | संसारवर्तिजी      | ६४१       | 298     |
| स सूक्ष्मे काय       | ७४९          | 334       | संसाराव्धी महा    | ५६९       | २०७     |
| सामाथिकं च           | ४६२          | 984       | संसारेन्द्रिय     | ४११       | 980     |
| सामायिक प्र          | ४६३          | 984       | स्रीयोनिस्थान     | ५३९       | २०३     |
| सारथ्यं पांड         | <b>9</b> 9७  | 9 ६ 9     | स्तुत्वा जिनं     | ४८७       | 986     |
| सालंबध्यान -         | ६५५          | २४१       | स्थविरादिगण       | २७७       | 900     |

| ٧                      | श्लो० सं० | पृष्ठम् | 1                   | · श्लो० सं० | पृष्ठम् |
|------------------------|-----------|---------|---------------------|-------------|---------|
| स्थानेष्कादश           | ५४९       | २०४     | स्वभावेनोध्वं       | ३४९         | 968     |
| स्थापनमासनं            | ५४९       | २०४     | स्वभावः कुरिस       | २४६         | १७३     |
| स्थूलकालान्तर          | ३७७,      | 960     | स्वयं कर्म करो      | ३४७         | 968     |
| स्थूलस्थूलं तथा        | ३६२       | 924     | स्वशुद्धात्मानु     | ७०३         | २२०     |
| <b>स्</b> थूलहिंसानृत  | ४५१       | 988     | स्वसिद्धान्तोक्त    | ६३९         | २१४     |
| <b>स्नान</b> पीठं दंढं | ४७७       | १९७     | स्वसंवेदनवे         | १५४         | १६५     |
| स्यात्कर्मोपश्चमे      | 6         | 985     | स्वोत्तमाङ्गं प्रसि | ४८६         | 986     |
| स्याद्रशंनोपयो         | ३४४       | 963     |                     | ह           |         |
| स्यादुपशमसम्य          | 99        | 940     | हठात्कारस्व         | ३९०         | 966     |
| <b>33</b>              | ६७८       | २१७     | हस्तशुद्धि विधा     | ४७५         | 988     |
| स्वकर्मफल              | ४४        | 948     | हास्यादि षद्सु      | ५२८         | २१३     |
| स्वकृतपुण्य            | ५३        | 948     | हास्यास्पदीकृतो     | 96          | २५९     |
| स्वगेहे चैत्य          | ५५५       | २०५     | हिमवद्विजया         | 468         | २०८     |
| स्वभावमलिने            | ४१२       | 980     | हिंसानन्दो मृषा     | ४३५         | १९२     |
| स्वभावाशुचि            | ४१        | 943     | हेयोपादेयवि         | 960         | १६७     |
| स्वभावेतर              | ३८१       | 960     | हेयोपादेयवैक        | ३५३         | 968     |



# उद्धतवचनानां सूची।

#### ~~ 0:0:0:0·0·

| ~                    | प्रा॰ पृष्ठ संख्या. | सं॰ पृष्ठं संख्या. |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| अत्यन्तमिलनो         | , ફું               | 343                |
| अरण्ये निर्जेले      | v                   | 943                |
| अविरयसम्मा           | +                   | 997                |
| अकाशगामिनो           | 38                  | 944                |
| आरमा नदी संयम        | Ę                   | १५३                |
| आगोपालादि यत्        | 98                  | 944                |
| चत्तारि वारमुव       | +                   | २१८                |
| जले विष्णुः स्थले    | 99                  | 944                |
| देहारिमका देह        | , ४२                | +                  |
| तिलसपेपमात्रं        | 98                  | ' 94¢              |
| न हि हिंसाकृते       | 98                  | +                  |
| नामि स्थाने वसेट्    | 93                  | 944                |
| नासाग्रे च शिवं      | 93                  | 974                |
| त्राह्मणः क्षत्रियो  | +                   | 9 ९ ६ ,            |
| मत्स्यकूर्मी वराहश्र | 99                  | +                  |
| 3) 39                |                     | +                  |
| मनः समर्थाविगमे      | - <del>1</del>      | 987                |
| मांसं तु इंदियं      | 98                  | +                  |
| यद्यसी नरकं          | U                   | १५२                |
| यावजीवेत्            | 8.5                 | . +                |
| स्थावरा जंजमा        | 98                  | +                  |

'समाप्तेयं स्ची।

## शुद्धवशुद्धिपत्रम्।

| ⊲∋ಂ:∘: | o€> |
|--------|-----|
|--------|-----|

| 250.0.0                  |                         |           |            |  |
|--------------------------|-------------------------|-----------|------------|--|
| ्थशुद्धयः                | शुद्धयः                 | ं पंक्तिः | पृष्ठम्    |  |
| सुरसंन '                 | सुरसेन                  | 3         | • 9        |  |
| शीच                      | शौचं                    | 93        | Ę          |  |
| प्रमत्ता े               | प्रमत्ताः               | 9         | C          |  |
| स्नान्त अपि              | स्नान्तोऽपि             | २         | 6          |  |
| दिवलो कें                | द्युलोकं                | Ę         | Ę          |  |
| 'भ्रमिष्य <del>नित</del> | भ्र <b>मं</b> ति        | 92        | ৬          |  |
| आत्मनाः                  | शात्मा                  | 8         | 99         |  |
| तल्प्यमानः               | तातल्यमीनः              | Ę         | १३         |  |
| ব্ৰ                      | तो तु                   | Ę         | ४४         |  |
| गन्तुन्तुडा              | गन्बुन्बूढा             | \$        | 90         |  |
| संसय ी                   | संसयं                   | 90        | २४         |  |
| इत्थि - '                | इत्थी                   | 9         | २७         |  |
| केटयभग्गो <sup>°</sup>   | कंटय भग्गो              | 90        | ३ १        |  |
| कंटकलमं                  | कंटकं लग्ने             | 98        | 33         |  |
| 41641CF4                 | २                       | ч         | ३९         |  |
| <b>e</b> ~               | 3                       | 90        | ३९         |  |
| निर्वृत्तेन              | निवृत्तेन               | 8         | ४०         |  |
| जुअसमिला संजोए           | जुअसमिलां <b>संजो</b> ए | 92        | ४१         |  |
| पंचभूयाणणासे             | पंचभूयाण णासे           | 90        | ४२         |  |
|                          |                         |           | ——गन् स्ति |  |

१ चडप्पडन् इति वा। अस्यार्थः-आकुलन्याकुलः सन्। तद्फदाना इति भाषायां।

२ युगसमिलासंयांगे । अस्यायं भावः-पूर्वलवणे युगं निक्षिप्तं, पश्चिमलवणे समिला निक्षिप्ता नस्याः समिलायाः युगविवरे प्रवेशो यथा दुर्लभः तथा जीवस्य चतुरशीतियोनिस्क्षमध्ये मनुष्यत्वं दुर्लभमेवेति ।

| अशुद्धयः                       | , शुद्धयः 💢       | <b>पं</b> किः | ृ घृष्ठम्   |
|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| - <b>डंपरि स्</b> ष्ट्रिबात्वा | उदरे कृत्वा       | <b>" S</b>    | <b>૪૬</b> . |
| <b>स्वर</b> शीर्ष              | <b>खरशीर्षः</b>   | , 9           | ५१          |
| तस्योत्पन्नः                   | तयोरुत्पन्नः      | <b>. . .</b>  | <b>५</b> ९  |
| -संउअरो                        | सउअरे (इत्यनेन भा | व्यं) १३      | ५ ३         |
| र्स्पर्शित्वा श्र्करं          | कृत्वा स्वोदरे    | 94            | , ५३        |
| उंपरिस्थितः त्रिजगतः           | उदरस्थं त्रिजगत्  | ٧٩            | ४४          |
| ∴.बहिः                         | उद्रबहिः          | 4 3           | 48          |
| र तंस्योपरि                    | तस्योदरे          | · ·           | ेष्ष        |
| जामता                          | जाम ता            | ₹ '           | ' ५८        |
| ं वावत्                        | यावत्तावत्        | 4             | 40          |
| र्बलत्वेन                      | वरसेन             | Ę             | 46          |
| गौरिभिः                        | गौरीभिः           | 93            | 45          |
| ईसीरे                          | ईसरु              | 90            | 49          |
| नाम्नामेव                      | ं नामा एव         | ও             | 50          |
| <b>द</b> ङ<br>ढ                | दंडे              | ' १३          | . 55        |
| क्षिपेतु                       | क्षिपेत्          | 99            | 4 4         |
| जहणीरं                         | जह णीरं           | २१            | 50 P        |
| इत्यविरत                       | इति देशविरत       | २१            | १२े६        |
| देसंगं                         | दंसणं             | 9             | १४३         |
| ्य च्छेय                       | यच्छ्रेय 👵        | 90            | १४९         |
| ह्यौपशमी                       | ह्युपशमो          | A 3 34        | 988         |
| न ब्राह्मणा                    | <b>ब्राह्मणो</b>  | 6             | 942         |
| ् च्छुद्ध                      | च्छुद्धि          | 6             | ्वभइ        |
| ् पि णां                       | पितॄणां 🎋         | L             | 948         |
| ্ব সহান্ধা                     | त्रसक्ता          | <b>'</b>      | gye         |
| निहता                          | निह्ताः           | <b>196</b>    | 94          |
| ् बन्ध्यते                     | बध्यते            | कें ह         | 234         |
|                                |                   | <b>T</b> .    |             |

| -                      | •                     |          | 1       |
|------------------------|-----------------------|----------|---------|
| अशुद्धयः               | , शुद्धयः             | पंकिः    | पृष्ठम् |
| भ्रमन्तीऽसो            | अमन्नसौ (इत्यनेन भ    | गव्यं)१९ | 948     |
| बन्धाः                 | वन्धाः                | ४        | 9 ६ ६   |
| गता                    | गताः                  | १३       | १६६     |
|                        | सौराष्ट्रां           | २७       | 986     |
| साराष्ट्रां<br>छिंग    | ्रिंगं<br>लिंगं       | २०       | १७३     |
| 1                      | दनगारा                | 96       | १७६     |
| दनागारा                | लक्षणो                | 90       | 966     |
| लक्षणः                 | ३६४                   | २१       | 964     |
| ६६४                    | ् वेश्यापराङ्गनाचौर्य | 92       | 988     |
| वेश्या पराङ्गना चौर्यं | सत्पंच                | 96       | 986     |
| सत्पच                  | अधिका पाक             | 90       | २०१     |
| अधिकापाक               | आर्त्तरी <b>दं</b>    | 98       | २०४     |
| आतैराद्रं              |                       | 8        | २०४     |
| ( ति )                 | •                     | 90       | 296     |
| सजम                    | संजम                  | 98       | 266     |
| पद्ममधुकरः             | पद्मप्रकरमधुकरः<br>   | <b>३</b> | २३७     |
| <b>ंचदुतिगदुग</b>      | चदुदुगतिग             | ų<br>ų   | २४६     |
| पुनेदे                 | पुंचेदे               | ' अनि॰   | २५४     |
| 6                      | २८                    |          | २८३     |
| बालेन्द्रः             | बालेन्दुः             | 96       |         |